# युग-पुरुष महात्मा गांधी पहला भाग

लेखक श्री एस० मनोहरलाल प्रो०भ०प्र०पान्थरी

भूमिका लेखक आचार्य नरेन्द्र देव वाइस-चान्सलर लखनऊ युनीवर्सिटी

> प्रकाशक प्रकाशन-गृह, टिहरी गढ़वाल ।

प्रकाशन-मंत्री श्री पान्थरी प्रकाशन-गृह टिह्री गढ़वाल स्टेट

> प्रथम संस्करण २,०००. चैत्र नवर्मा, सं० २००४. १८. अप्रैल १९४८ मृल्य ४) रू०

मुद्रक पंठ पृथ्वीनाथ भागेव, भागेव भूषण प्रेस, गायघाट, वनारस पुस्तक मिलंने का पता— प्रो० भगवतीप्रसाद पांथरी श्री काशो विद्यापीठ, बनारस कैण्ट. बापू की वाटिका का

यह श्रद्धा पुष्प

बापू की ही बिल वेदी पर

ऋर्पित !

# भूमिका

'युग-पुरुष-महात्मा गांधी' नामक पुस्तकका पहला भाग पाठकोंके सन्मुख है । पुस्तकके लेखक श्री पांथरीजी तथा श्री मनोहरलाल हैं । श्री पांथरीजी इतिहासके विद्यार्थी हैं । इन्होंने इतिहास संबंधी कई पुस्तक लिखी हैं। प्रस्तुत पुस्तकके पहले दो ऋध्यायोंमें ऐतिहासिक पृष्ट-भृमि लिखी गयी है जिससे महात्मा जी के कार्यको समभानेमें सुविधा हो । पुस्तक दो भागींमें समाप्त होगी । पहले भागमें सन् १९१४ तक की घटनात्रोंका उल्लेख है ।

महात्माजी सचमुच वर्तमान युगके सर्व श्रेष्ठ पुरुष हैं।
भारतीय सभ्यताकी यह सबसे बड़ी देन है। उनकी शिचा में
प्राचीन त्रोर ऋर्वाचीन दोनोंका ऋच्छा सम्मिश्रण है। उनकी
शिचाका महत्व केवल हमारे लिए ही नहीं है, वरंच सारे
संसारके लिए है। ऋाज संसार चौराहे पर खड़ा है। उसको
एक नए मार्गकी तलाश है, एक नये सन्देशकी भूख है।
महात्माजीका दिव्य सन्देश संसारका त्राण कर सकता है।
गांधीजी की ऋनेक जीवनियां लिखी गयी हैं। महात्माजी

एक बात और, 'हमने यह पुस्तक' ४६ में ही पूरी कर दी थी; और आधी छप चुकी थी कि इस बीच गांघीजी की हत्या हो गयी। अतः इस अनिवार्य कारणसे पुस्तक की क्रियाओं में अन्तर पड़ा है।

प्रस्तुत प्रथम भाग सामने है और द्वितीय भाग भी प्रेस में जा चुका है। आशा है, जल्दी ही प्रकाशित होकर पाठकोंके सामने आ जायगा।

श्रान्तमें हम श्रपने कर्नाटक के विद्यार्थी न्श्री महाबलेश्वर मह और श्री गजानन शर्माके बहुत श्रामारी हैं। उन्होंने हमें श्रेस कापी तैयार करने श्रादि में बहुत सहयोग दिया। श्री महजीने प्रूफ देखने और ब्लाक बनवानेमें भी हमें सहायता पहुँचायी जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे मित्र विद्यापीठ पुस्तकालयके अध्यक्ष माई प्रो॰ गोरावाला खुशाल जैन भी धन्यवादके पात्र हैं जिनसे हमें पुस्तकके बारे यदा-कदा सुमाव मिलते रहे हैं। पुस्तककी लिप हमें श्रीर प्रूफ श्रादिमें बहुतसी भूलें भी रह गयी होंगी, जिसके लिए हमें श्रीशा है, सहदय पाठक हमें सचेत तथा क्षमा करेंगे।

विनीत—

एस, मनोहरलाल

भगवती प्रसाद पान्थरी

# विषय-सूची

|        |                                                  | Ā           |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|
| ₹.     | भारत की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि                      | २८          |
| ર્.    | ऐतिहासिक प्रतिक्रिया च्योर राष्ट्रीय पुनर्जागृति | ६७          |
| રૂ.    | महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन                  | હર          |
| ષ્ટ્ર. | अफ्रीका में                                      | १०३         |
| Ϥ.     | जीवन में नई कोपर्छें                             | १११         |
| ξ.     | गांधीजी और बोअर युद्ध                            | १२५         |
| હ.     | मातृ-भूमिको                                      | १४५         |
| ሪ.     | फिर दक्षिण अफ्रीका में                           | १६५         |
| ۷,     | सेनापति गांधी                                    | १५२         |
| ٥.     | सत्या <b>प्रह</b> का आ <b>रं</b> भ               | ঽঽ          |
| ٤٩.    | सत्याग्रह पूर्णता पर                             | २५३         |
|        | सफल संग्राम                                      | <b>२</b> ९२ |

# भारतकी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

#### अध्याय १

महात्मा गांधीके जीवनका हमारे भारतकी राजनीति और राष्ट्रीय जीवनपर जो प्रभाव पड़ा है, और उससे हमारे नृतन भारतमें जो प्रतिक्रिया हुई, उसे ठीक तरह सममनेके छिये हमें प्रथम अपने इतिहासकी उस पृष्टि-भूमिको सममना आवश्यक हैं जिसकी प्रतिक्रिया हीने महात्मा गांधीको युग पुरुष या युगा-वतारके रूपमें प्रकट किया।

यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि युग 'पुरुष' की सृष्टि करता है और पुरुष 'युग' की। इसिछए यद्यपि यह सही है कि गांधीने आज भारतमें एक नूतन 'युग' गांधी-युगको जन्म दिया है, किन्तु यह भी सही है कि 'गांधी' को जन्म देनेवाला भी भारतीय इतिहासका वह युग है, जिसकी बन्धनों को मुक्तकर राष्ट्रको स्वतंत्र और स्वच्छंद करनेवाली प्रतिक्रियाने समय-समयपर ऐसे महापुरुषों अथवा व्यक्तियों को जन्म दिया जो उसके इष्टके साधन हो गये हैं। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि ऐसे कतिपय महापुरुषों में ही गांधीका व्यक्तित्व अपना स्थान रखता है। इस प्रकार चूँकि गांधीका व्यक्तित्व उनसे पूर्ववर्ती इतिहासकी प्रतिक्रियाका ही एक स्वरूप है इसिछये उनके जीवन और कार्योपर प्रकाश डालनेसे पहिले उनके पूर्व इतिहासपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है।

## भारतीय इतिहासकी प्राचीनता-

संसारके प्राचीन सभ्य देशों में सबसे प्राचीन देश हमारा भारतवर्ष है। भारतके पश्चात् अन्य प्राचीन सभ्य देशों में चीन, मिश्र, मेसोपोटामिया, कीट और यूनान तथा रोमका स्थान है। मिश्रच्याजसे लगभग हजारों वर्ष पहले बहुतही सभ्य और सुसंस्कृत देश था। प्राचीन समयमें यह सभ्यता हजारों वर्षतक फूलती फलती रही। किन्तु आखिर वह विश्वमें खेल कूदकर फिर अन्तर्धान हो गई, और अपने पीछे स्मृति स्वरूप कुछ पिरामिड, ममी और मन्दिर तथा विशाल इमारतोंके खंडहर छोड़ गई। यद्यपि मिश्र अभी भी है, परन्तु आजके मिश्र वालों और प्राचीन पिरामिडके बनानेवाले मिश्रवासियोंके बीच कोई सांस्कृतिक अथवा जातीय शृङ्खला नहीं है। प्राचीन मिश्र तो मिट चुका।

मेसोपोटामिया अथवा ईराक तथा परशिया भी मिश्रकी भांति अपनी सभ्यताके प्राचीन कालमें न जाने कितने विशास और प्रभावशाली राज्यों और सभ्यताओं के केन्द्र रहे हैं, किन्तु आज वे सब मिट चुके। उनका प्राचीन गौरव अतीतके गर्त में खो चुका है।

यूरोपका सुरम्य द्वीप कीट आजसे ३००० वर्ष पूर्व अपनी उमंग भरी सभ्यतामें इठलाया करता था। क्रीटका यौवन और सौंदर्य उसकी वैभवशाली नगरी 'कनोसस'में विखरा हुआ एक समय बड़ी प्रखरतासे चमका था। कनोसस नगरी अपने दूसरे नाम 'मिनोस'से भी प्रख्यात थी। यह नगरी क्रीटकी सभ्यताका

#### महात्मा गांवी

केन्द्र थी श्रोर इस नगरीके नामपरही क्रीटकी सभ्यता संसारमें मिनोयन् कहकर पुकारी जाती थी। करीब २००० वर्षों तक इस सभ्यताका भी संसारके चित्रपटपर अभिनय होता रहा। उसके बाद् यूनानी श्राये और मिनोसको उजाड़ गए।

'मिनोसंको उजाड़कर उसके अवशेषोंपर यूनानियोंने अपनी 'हेलिनिक' सम्यताको प्रतिष्ठित किया। यह घटना आजसे २००० वर्ष पूर्वकी है। फिर सेंकड़ों वर्षोतक यूनान, स्पार्टी और एथेन्सकी धूम रही। किन्तु वे भी मिट चले। आखिर रोमका अभ्युद्य हुआ। यूनान और रोमही यूरोपको सम्यताके पथपर छाये; लेकिन स्वयं विश्वके रंगमंचसे खिसककर उन्होंने भी नेपथ्यकी राह ली।

यद्यपि भारतवर्षके उपरान्त सभ्य होनेवाले प्राचीन मिश्र, मेसोपोटामिया, ईराक वा परिशया, क्रीट या मिनोस अथवा कनोसस, यूनान और रोम त्राज संसारके चित्रपटसे अन्तर्धान हो चले हैं, किन्तु भारतवर्ष और चीन त्राज भी अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यताको छिये हुए जीवित हैं।

भारतवर्षकी सभ्यता आजसे कमसे कम लगभग १०,००० वर्ष पूर्वकी सभ्यता है। इसी प्रकार चीनकी सभ्यता भी आजसे ४००० वर्ष पूर्वकी सभ्यता है। इन दोनों देशोंपर सदियोंसे आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण होते रहे, और दोनों मुल्क विदेशी बर्वर आक्रमणकारी और विजेताओं द्वारा लूटे-खसोटे गये। इस प्रकार होनों के उपर युद्धोंके खूव घात और प्रतिघात हुये। विनाशने हमारे मुल्कमें खूब तांडव किया और आक्रान्तकोंने हमें उजाड़कर वीरान बनानेके कई प्रयत्न किये। किन्तु इतनेपर भी आजतक

हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तथा इतिहासको सुरक्षित रसकर जीवित हैं। हमें मिटानेके लिए सिट्योंसे विदेशियोंने जो भी प्रयत्न किये उनके वे सारे प्रयत्न विफल रहे और फलतः भारतवर्ष और चीन आज भी अमिट रूपसे स्थित हैं।

इस प्रकार संसारके प्राचीनतम सभ्य देशोंमें भारतवर्ष सबसे प्राचीन सभ्य देश है। इसकी सभ्यता जैसा कि हम कह स्राये हैं, आजसे लगभग १०,००० वर्ष तक पुरानी है।

# वैदिक युग-- 9

हमारी सभ्यताका प्रारम्भिक युग इतिहासमें 'वैदिक युग'के नामसे प्रसिद्ध है। इस युगकी तिथि आजसे १०,००० वर्ष पूर्व अथवा ईसासे ८,००० वर्ष पूवतक मानी जाती है। वैदिक युगका इतिहास हमें बहुत कुछ प्राचीन वेद-प्रन्थोंसे मिलता है। वेद असलमें हमारे धार्मिक प्रन्थ हैं। वेद संस्कृतकी 'विद्' धातुसे वना है, जिसका अर्थ है 'जानना' अथवा 'ज्ञान'।

वेद इस प्रकार ज्ञानके भण्डारके साथ-साथ हमारे प्राचीन आर्य-पूवजोंके स्मृति-प्रनथ भी हैं। इनसे हमारे अपने पूर्व पूर्वजोंका ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। वेदोंकी संस्कृति और समाज-व्यवस्था आज भी हममें कायम है, इसिटिए यह कहना कि हम उन्हीं आर्योंकी सन्तान हैं और आज हजारों वर्षोंके बोत जानेपर भी हमारा प्रत्यक्षतः अपने वैदिक आर्य-पूर्वजोंसे सम्बन्ध बना हुआ है, विल्कुल सही है। अतः आजके भारतीय प्राचीन सहस्राब्दियोंसे ही चले आरहे हैं।

#### महात्मा गांधी

आजके भारतके सामाजिक व्यवस्थाकी मूळ-योजना भी प्रथमतः वैदिक युगमें ही हुई थी। चार वर्ण श्रौर चार श्राश्रम वैदिक युगकी ही सृष्टि हैं।

किन्तु उस समय चार वर्ण-त्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और श्रूद्रके विभाग जन्मपर नहीं, कर्मपर निर्भर थे। इस जाति व्यवस्थाके फलस्वरूप यद्यपि हिन्दू जाति त्राजतक जीवित रह सकी है, लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था गड़बड़ा गई। चार वर्णीका बंटवारा 'कर्म'की जगह बादमें विशेषतया जन्मसे होने लगा। फल यह हुआ कि चार वर्णीकी जगह कितनीही जातियां हम लोगोंमं पेदा हो गई, जिससे हमारी एकताको बहुत बड़ा त्राघात पहुंचा। यह एक ऐसी बुराई पेदा हुई जो त्राजतक हमारे समाजमें प्रचलित है।

वैदिक युगका जीवन बहुत सरल और शान्त था। वैदिक समाज 'सत्य' और 'आनन्द'की खोजमें निरन्तर उच्च 'ज्ञान' अथवा 'चित्त' प्राप्तिके प्रयत्नों में लगा रहता था। यही कारण है कि इस युगमें महान् ऋषि, महर्षि और तपपूर्ण ज्ञानी मुनियोंने जन्म लिया और अपनी सन्तानके लिये ज्ञानके अक्षयभण्डार 'वेद' और 'उपनिषद्' अपने पीछे छोड़ गए।

इसके साथही समाज-विज्ञानका भी उनको ऐसाही ज्ञान था। वैदिक कालमें समाजकी रचा श्रौर राज्य-प्रवन्धके लिय यद्यपि राजा सर्वमान्य हुआ करता था, परन्तु उसको प्रजाकी अनुमतिपर चलते हुए शासन करना पड़ता था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था, श्रौर यदि स्वेच्छाचारी हो जाय तो उसे गहीसे उतार दिया जाता था। इस प्रकार यह युग इर प्रकारसे हमारे इतिहासका वह विमल युग था, जब कि सारा समाज सुख और शान्तिके साथ अपना जीवन ज्यतीत करता था।

### रामायण युग--रामावतार

वैदिक युगके वाद हमारे आर्य-इतिहासमें रामायण और महाभारत-युग बहुत महत्व रखते हैं। रामायण युगका समय करीब ४००० ई० पू० माना जाता है। इस युगमें माल्स पड़ता है कि हमारे समाजकी वेद-कालीन आध्यात्मिक भित्तिको तोड़ कर रावणकी भौतिकवादी आसुरी सभ्यता अपनी उन्न हिंसाक द्वारा समाजके सुख और शान्तिको नष्ट करना चाहती थी।

किन्तु अहिंसक अध्यात्मकी जगह हिंसक भौतिकताको कायम करनेमें रावणको सफलता प्राप्त न हो सकी। आर्य महापुरूप रामने रावणके सारे आसुरी प्रयत्नोंको विफल कर दिया। रामके देव-प्रयत्नसे आर्य-जातिपरका यह खतरा टल गया और भौति-कवादके पशुको हमारे समाजके सुख या शान्तिको कुचलनेसे रोक दिया गया। फलतः आध्यात्मके सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंपर हमारे यहां, रावणके 'असुर-राज'की जगह रामका 'स्वराज्य' स्थापित हुआ, जिसने मानवके लिये सुख, शान्ति तथा उन्नतिके विशाल और शुभ द्वार खोल दिये।

### महाभारत युग-कृष्णावतार

किन्तु रावएके आसुरी खतरेको टले हुए अभी करीव ७०० वर्षही हुए थे कि पुनः भौतिकवादिताके अनाचारने जन्म लेना

#### महात्मा गाधी

शुक्तर दिया। यह महाभारत युगका समय था। इस युगमें दुर्योधन, जरासन्ध, शिशुपाल और कंस आदि राजाओं के रूपमें पशुता और आसुरी वृत्तियां वढ़ने छगीं। ये राज भौतिकवादितांक गढ़ वन गए। आयोंकी पुरातन आध्यात्मिक भित्तिको फिरसे उजाड़नेका प्रयत्न होने छगा। मानव समाजसे सत्य और धर्मका पुनः लोप होना शुक्त हो गया।

मानवीय कल्याणकारी प्रवृत्तियों प्रेम, शान्ति, अहिंसा और मेळका स्थान, आसुरो प्रवृत्तियां—हिंसा, युद्ध और श्रनाचारने लेना आरम्भ कर दिया; मानव समाजसे धर्म हटता गया और अधर्मकी बढ़ती होने लगी । सब मनुष्योंको एकही ईश्वरके विभिन्न रूपमें देखने वाली आर्य-सम-दृष्टिका लोप होने लगा और मनुष्योंमें जाति तथा ऊँच-नीचके भेद भाव पनपने लगे। मनुष्यपर फिर अत्याचार होने छगे और समाजमें इस अनीतिके कारण अन्यवस्था और त्रास फैल उठा। इस अनीति और अत्याचारके फलःस्वरूप महाभारत युगकी त्रस्त मानवीय अभ्यर्थना और पुकारने कृष्णको जन्म दिया। फलतः कृष्ण 'युगावतार' वनकर फिरसे आर्य-व्यवस्थाको भौतिकताके पशु वा राज्ञससे बचानेके लिये आपहुंचे। कृष्णकी सहायतासे आर्य पांडवोंने दुर्योधनको कुरुन्तेत्रकी छड़ाईमें हराकर भौतिकवादको एक और जर्बद्स्त शिकस्त दी। इस विजयके वाद कृष्णने सत्य, अहिंसा, समता तथा स्वतन्त्रताके आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आर्यांके उजड़ते हुये समाजकी फिरसे पुनर्स्थापनाकी।

#### भारतीय-प्रजातन्त्र-राज्य

महाभारतके युद्धके बाद दुर्योधन और जरासंधकी बढ़ती हुई साम्राज्यशाहीका अन्तहो गया। उनके बाद फिर भारतवर्षसे कुछ समयके छिये राजतन्त्र उठसा गया। राजतन्त्रके उठतेही हमारे भारतवर्षमें कई छोटे-छोटे प्रजातन्त्र उग आये। इन प्रजातंत्रोंमें मगध, विदेह, काशी, कोशल, वैशाली, पिपलीवाहन, मालव तथा धुद्रक आदिके नाम प्रसिद्ध हैं। इन प्रजातंत्रोंमें कोई स्वेच्छाचारी राजा नहीं होता था। शासनका कार्य प्रजाके प्रतिनिधियोंकी सलाह पर हुआ करता था। गाँवोंके शासनके लिये पंचायतें होती थीं जो स्वयं गाँवोंके मामलोंको घरपरही सुलमा लिया करती थीं।

# महावीर ऋोर वुद्धेक ऋवतार

किन्तु कुछ साल बाद वह समाज-व्यवस्था, जिसे कृष्णने आकर ठीक किया था, फिर बिगड़ चली। इस समय समाज-व्यवस्थाके बिगड़नेका कारण भौतिकवादी साम्राज्यशाही न थी, किन्तु धार्मिक अनीति और अत्याचार थे। ब्राह्मणोंने धर्माधर्मपर अपनी प्रधानता बिठला दी थी। मोक्षका मार्ग ब्राह्मणोंने अन्यके लिये बन्दकर दिया था। धर्मके आध्यात्ममूलक सिद्धान्तोंको पीछे ढकेल दिया गया था, और अहिंसा तथा प्राणियोंकी सेवाके वदले असत्यपूर्ण हिंसात्मक यज्ञ होने लगे थे। जाति-भेद बढ़ गये थे, और मानव अपनी आपसी एकताको खोकर फिर अलग-अलग होकर एक दूसरेसे अत्याचार और अनाचारका वर्ताव करने लगे थे। ई. पू. छठी शताबिदकी यह दशा थी। अतः युगको फिर

#### महात्मा गांधी

धर्म-संस्थापन करनेवालेकी आवश्यकता हुई और फलःस्वरूप महावीर (५६६-५२०ई०पू०) और गौतम बुद्ध (५६३-४८३ ई०पू०) ने 'युगावतारों' के रूपमें जन्म लिया। महाबीरने जैन धर्म और बुद्धने वौद्ध धर्मकी स्थापनाकी। भगवान महाबीर और विशेषकर बुद्ध भगवानने धार्मिक पाखंडों, हिंसात्मक-यज्ञों तथा जाति-भेदों को मिटाकर मनुष्यकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को रोकनेका महान प्रयत्न किया। मोच, शान्ति और आध्यात्मिक सुखके द्वार सब जातियों, सब छोटे बड़े एवं तथाकथित ऊँच नीच सब प्रकारके लोगों के लिए खोल दिये गये। परिणामतः विकृत होता हुआ हमारा समाज पुनः सचेत और सचेष्ट हो उठा, और फिर अपनेको संभालनेके प्रयत्नों में जुट गया।

भारतवर्षका विदेशी जातियोंसे सम्पर्कका आरम्भ-

इन अवतारों के अलावा हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकी दूसरी प्रमुख घटना हमारा विदेशियों के साथ सम्पर्क है। भारत संसारके सब देशों से अधिक उपजाऊ और धनधान्य पूर्ण रहा है। कहावत मशहूर थी कि भारत एक सोनेकी चिड़िया है। किन्तु हमारी यह समृद्धिही हमारे अभिशापका भी कारण वनी। हमारे इसी वैभव और धनको लूटनेके हेतु गौतम बुद्धके समयसे ही विदेशियोंने आक्रमण शुरूकर दिये थे।

### परशियन साम्राज्य-

प्रथमतः परिशयाके सम्राट् दाराने (४२२-४८६ ई. पू.) हमारे मुल्कपर हमला किया था। ५१८ ई.पू. में ही वह हमारे पंजाब प्रान्तका अधिपति हो गया था। इस समयसे लेकर करीय डेढ़ सौ वर्षांतक भारतका उत्तर पश्चिमी प्रान्त परशियाके साम्राज्यका अंश बनाही रहा। भारतके इस प्रान्तको पाकर परशिया अपनेको धन्य समभने लगा। और बात भी ठीक थी, क्योंकि अकेला भारतीय प्रान्त परशियाको सालाना ३०० टेलेन्ट सुवण अर्थात् करीय १२४०० मन सोना दिया करता था। इतना सोना परशियन साम्राज्यके अन्य २० प्रान्त मिलकर भी मुश्किलसे दे पाते थे। यह अपार सोनाही था जिसने परशियन लोगोंको ही नहीं, अपितु कई एक दूसरे विदेशी लुटेरोंको भी हमारे मुल्कपर धावा करनेक लिए समय समयपर न्योता दिया है।

परशियनों के वाद चौथी शताब्दि ई. पू. में यूनानियों ने भी हमारे इसी वैभवको लूटने के छिए भारतवर्षपर हमला किया था। अल क्तेन्द्र (सिकन्दर) इस यूनानी हमले का नेता था। सन् ३२०-३२६ ई० पू०में वह काबुछ के दरवाजे से हमारे मुल में घुसा। उस समय उत्तर पश्चिममें बहुतसी प्रजातंत्र रियासतें थीं। यद्यपि शासन और व्यवस्था के विचारसे ये रियासतें बहुतहीं सुशासित और विकसित थीं, किन्तु इनमें परस्पर कोई मेळ नथा। अपने राज्य अथवा रियासत के प्रेमके सिवाय इनमें पूर्ण देशीय राष्ट्रीयता नथी। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ वे कोई संयुक्त मोर्चा कायम न कर सके। परिणाम यह हुआ कि सिकन्दरने एक-एक करके सारे प्रजातंत्रों को विनष्ट कर डाला। किन्तु पंजाबके महाराज पुरुसे विजय हासिल करने में उसे काफी मूल्य चुकाना पड़ा था। अतः पुरुके पौरूष और बलसे थककर एवं डरकर अल क्तेन्द्रकी फौजें आगे बढ़नेका साहस न कर सकीं और पंजाबसे ही वापिस हो गईं। लौटते समय अछ क्तेन्द्र

महात्मा गांधी

अपने जीते हुये भारतीय प्रदेशों ( उत्तर पिश्चम भारत और पंजाव ) के शासनके लिये कुछ यूनानी शासकोंको यहीं छोड़ गया।

विदेशियोंसे भारतको मुक्त करनेके लिए राज्यक्रान्ति स्रोर भारतके राष्ट्रीय साम्राज्यकी पुनर्स्थापना—

अलक्षेन्द्रके लौट जानेके वाद्ही भारतने विदेशी सत्ताके खिलाफ तुरन्त विद्रोह कर दिया। इस विद्रोहके नेता थे 'पिपर्छा वाहन के इक्ष्वाकु वंशीय चन्द्रगुप्त मौर्य । चन्द्रगुप्त मगधके नन्द वंशीय सम्राट्के सेनापतिके छड़के थे। पहिला विद्रोह चन्द्रगप्तने नन्दों के खिलाफ किया था और जब उन्हें पकड़कर फाँसी दी जानेवाली थी, तब वे भागकर पंजाव चले आये थे। पंजावमें उनकी कौटिल्यसे मित्रता हुई। चन्द्रगुप्त अलचेन्द्रके विजयोंसे मर्माहत हो चले थे, और इन विदेशियों के पंजेसे अपने देशको स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसिंछए अलचेन्द्रके पीठ फेरतेही चन्द्रगुप्तने कौटिल्यकी मदद्से भारतीय जनताको विदेशियोंके विरुद्ध उभाडकर विद्रोह कर दिया। चन्द्रगुप्तका विद्रोह सफल हुआ, और सारे यूनानी शासक हिन्दुस्तानसे भगा दिये गये या मार डाले गये । इसके बाद ३२१ ई. पू.में चन्द्रगुप्तने पाटलीपुत्र परभी अधिकार कर लिया। इस प्रकार उत्तरमें अफगानिस्तान, काबुछ, कन्धार, गन्धार तथा पंजाबसे लेकर मगध और नीचे दक्षिणमें करीब मैसूर तक चन्द्रगुप्तकी अकेली सत्ता कायम हो गई। यह चन्द्रगुप्तको ही विजय न थी, अपितु भारतकी राज्य क्रान्तिकी भी विजय थी, जिसकी सफलताने विदेशियोंको

हिन्दुस्तानसे वाहर कर हमारे खंडित भारतको पुनः मौर्योंके नेतृत्वमें, एकसूत्रमें प्रथित और संगठित कर दिया। इसी कारण मौर्य-वंश राष्ट्रीय उत्थानके इतिहासमें पहिला सार्वभौम राष्ट्रीय राजवंश माना जाता है।

### मौर्य वंश-

भारतके इसी उज्ज्वल वंशने राज-कुल-भूषण सम्राट् अशोक-को भी जन्म दिया था, जिनके सुयश त्रौर सुकृतिके सौरभसे आज भी देश महक रहा है। अशोकने अपने शासनको सत्य श्रीर श्रहिंसाके सिद्धान्तोंपर चलाया, और उन सिद्धान्तोंका अनुसरण करते हुए उन्होंने साम्राज्यिळप्साके हेतु 'युद्ध' भी बन्द करा दिये। छोगोंको तलवारसे जीतनेके बजाय उन्होंने छोगोंके हृदयोंपर प्रेम श्रीर धर्मकी विजय स्थापित करनेको महत्व दिया, और इस प्रकार पाशविक विजयकी जगह धर्म-विजय की स्थापनाकी । इस तरह आजसे २२०० वर्ष पूर्वही सम्राट् अशोकने राज-शासनमें सत्य और अहिंसाका सफल प्रयोग करके दिखा दिया, श्रौर यह भी जतला दिया कि यदि राजा या शक्तिके ठेकेदार अपने स्वार्थोंको सर्वीपरि न समभें अथवा मोहान्ध न हुआ करें, तो संसारसे 'युद्रु'की विभीषिका और पाशविकताका भी लोप हो सकता है। आज लोग कह दिया करते हैं कि संसारका काम बिना युद्ध और हिंसाके कैसे चल सकता है, किन्तु अशोकका उदाहरण ऐसा कहनेवालोंको क्या चुप नहीं कर देता ? अशोक हमारे इतिहासके ही नहीं संसारके तमाम महान कहे जानेवाले सम्राटोंसे भी यथार्थतः महान थे। उनका साम्राज्य हिन्दुकुशसे आसाम त्रीर हिमालयसे लेकर सुदूर दिल्लगमें पांडुचेरी और चोल राज्योंकी सीमातक फैला हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और त्रशोकके प्रयत्नोंसे प्रथमतः सम्पूर्ण भारत एक शासनके द्वारा राष्ट्रीय स्त्रमें संकलित किया गया था। मौर्यांका शासन यद्यपि वाह्यरूपसे साम्राज्यवादीही था, किन्तु उनके शासनके सिद्धान्त वस्तुतः प्रजातंत्रमूलक थे। यह मौर्य साम्राज्य ई. पू. १८० में पहुंचकर समाप्त हो गया और उसके पश्चात् भारतकी एक राष्ट्रीयता पुनः नष्ट हो चली।

# विदेशी शक, यवन ऋोर पार्थियन-

मोर्गोंके बाद फिर भारतवर्षमें कई छोटे-छोटे राज्य उग आए जैसे शुंग, आन्ध्र, किंठग, कण्य आदि । इससे भारतकी राष्ट्रीय शक्ति ज्ञीण हो चली । परिणामतः हमारे देशपर फिर यूनानियों, शक और कुशानों तथा पार्थियनोंके हमले होने छगे। २१२ ई० पू० से १२० ई० सन् तक भारतीय राष्ट्र कई विदेशी और देशी राज्योंके जय-विजयकी क्रीड़ास्थळी बना रहा। इन यूनानी, शक और कुशान राजाओंमें मिळिन्द (१८५ई० पू०) नाहपान (७० ई० सन्) किनष्क [१२०ई० सन्] गान्डोफारनीज (४५ई. सन्) आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यद्यपिइन विदेशी राजाओंने हमारे बहुतसे प्रदेशपर बाहु-बल द्वारा अपनी भौतिक विजय स्थापितकी थी, किन्तु सांस्कृतिक और बौद्धिक रूपमें विजय हमारी ही रही। फलतः कुछ समयके भीतरही ये सारे शक, यवन और कुशान राजा

हिन्दू धर्मसे पराजित हुए और हिन्दू समाजको आत्म-समर्पण कर उसीमें मिल गये। इस प्रकार जिन शक, यवन और कुशानोंने हमें तलवार द्वारा विजित किया था, वे स्वयं अन्ततः हमारी संस्कृति द्वारा विजित कर लिये गये।

# राष्ट्रीय पुनरुत्थान स्त्रीर गुप्तोंका स्रभ्युदय-

हम देख आये हैं कि मौर्योंके पतनके पश्चात छगभग १५० वर्षों तक भारत खंडित अवस्थामें पड़ा था। किन्तु इस लम्बे अर्सेके बाद फिर भारतके दिन लोटे।

३४० ई० सन्में पुनः गुप्तवंशीय महाराज चन्द्रगुप्तके नेतृत्वमें भारतीय राष्ट्रका निर्माण कार्य शुरू हुआ जिसे उनके उत्तराधिकारियोंने योग्यताके साथ पूरा करके छोड़ा। चन्द्रगुप्तके पुत्र समुद्रगुप्त और पोते चन्द्रगुप्त हितीय विक्रमादित्यके विशाल प्रयत्नोंसे सारा उत्तरी-भारत जो अवतक खंडित पड़ा था, पुनः एक-राष्ट्र और एक शासनमें आवद्ध कर ठिया गया। दक्षिणभारतपर भी गुप्तोंकी विजय और प्रभुता कायम हुई, यद्यपि वहाँके राज्योंको गुप्त-साम्राज्यमें नहीं मिछाया गया। विदेशी शक, और कुशान आदि राजाओंने भी गुप्तोंकी प्रभुताको स्वीकार कर भारतीय राष्ट्रके सामने मस्तक भुका दिया।

इस प्रकार गुप्त-राजाञ्चोंने भारतको संकलित कर भार-तीय राष्ट्रका पुर्नितर्माण किया। भारतके जीवनसे विदेशी प्रभाव हटा दिये गए, श्रीर उनकी जगह भारतीय जीवनके सब चेत्रों-धर्म, संस्कृति, साहित्य और कलामें भारतीयताको ही अपनाया और विकसित किया गया। फलतः भारतीय ब्राह्मण संस्कृति और भारतीय धर्म फिरसे पनप उठे और भारतके राष्टीय जीवनमें एक नूतन स्फूर्ति और जीवन संचारितहो उठा। भारतकी राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति, साहित्य और कलाने गुप्तींका पूर्ण सह-योग पाकर विकासकी सीमाको भी लांघ दिया। कालिंदासकी शकुन्तला और मेघदूत साहित्यिक विकासके माप-दंड बन गए। अजंताकी गुप्त चित्रकारी संसारके लिये ईपीकी वस्तु हो गई। त्राजभी गुप्तोंकी 'अजंता' कलाकी विमल गंगाका स्रोत वनी हुई है। ,आजके बहुतसे कलाकार, जैसे बंगालके, अजन्ताकी चित्रकारीसे उत्साहित होकर गुप्त कालकी अलोकिक शैली पर चित्र बनानेके प्रयत्नमें छगे हुए हैं। किन्तु अजन्ताकी चित्रशैलीकी वे केवल स्पर्धाही कर सके हैं। राष्ट्रीय साहित्य श्रोर कलाके इस स्वर्गीय पुनर्जीवनके साथही साथ गुप्त-कालीन समाजने जो उन्नतिकी वह भी वैसीही अनुपम और अलोकिक थी। चीनी यात्री फाहियानने, जो गुप्तोंके समयमें भारतवर्ष आया था, और करीव ४०५ से ४९१ तक यहाँ रहा, गुप्त शासनके बारेमें लिखा है कि उनका शासन बहुतही सभ्य और सुसंस्कृत था। अशोकीय शासनकी तरह गुप्त शासनके मूल सिद्धान्तभी ऋहिंसा-मूलक श्रीर सत्यपर श्राधारित थे। राजा प्रजाके सेवककी तरह काम करता था। जनताको हर प्रकारकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। किसीपर कोई प्रतिवंध न था, और समाजका हरएक व्यक्ति उच त्रादशींका माननेवाला था। गुप्त शासनकी सुयोग्यता और सफलताका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि उस समय न्यायालय वहुत कम थे, श्रोर चोरी, डकैती तथा अनाचार एवं व्यभिचारका करीव-करीव लोपही हो गया था। फाँसीकी सजा तक उड़ा दी गई थी। श्रतः गुप्त-युग निःसन्देह हमारे भारतवर्षका राष्ट्रीय स्वर्णयुग था।

अन्तिम राष्ट्रीय आर्य पुष्यभूति वंश--

दो सो वर्ष भारत गुप्तों के राष्ट्रीय स्वर्ण-युगमें खेलता और खिलता रहा। इसके बाद उनके शासन और युगपर यवनिका गिरती है। श्रोर तद्नन्तर छठवीं शताव्दिके अंतिम चरणमें श्राकर भारतवर्षके राजनैतिक मंचपर फिर राष्ट्रीय पुष्यभूति वंश प्रवेश करता है। पुष्यभूति वंश प्राचीन आर्यवंशों में सबसे अंतिम वंश है। इस वंशमें हर्षवर्धन सबसे बड़ा और महान सम्राट हुश्रा है। उसने ६०६ से लग भग ६४७ ई० सन् तक राज्य किया। हर्षवर्धन प्राचीन प्रभावशाली श्रोर शक्तिमान श्राय राजाओं में श्राखिरी प्रतापी श्रोर शक्तिशाली सम्राट हुए, जिनके श्राधिपत्यमें उत्तरी भारत श्रथवा श्रायीवर्त्त एक राष्ट्रके रूप में संगठित रहा। हर्षयुगमें भी गुप्तों की भांति भारतीय राष्ट्रने खूब विकास किया था।

त्र्यार्य राष्ट्रका विनाश**—** 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासका यह आखिरी अध्याय था। इसके बाद सन् ६४७ में हर्षवर्धनकी मृत्युके साथ हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय शासन, छिन्नभिन्न हो गये। सारा भारतीय राष्ट्र दुकड़े-दुकड़ोंमें बँटकर पुनः उसी दशाको

#### महात्मा गांधी

पहुंच गया जिसमें वह चन्द्रगुप्त मौर्यके पूर्व श्रळ्तेन्द्रके आक्रमणके समयमें था। सारे भारतवर्षमें पुनः कई छोटे छोटे रजवाड़े उग आये जिनमें चौथी शताव्दि ई० पू० के प्रजातंत्र रयासतोंकी भांति न तो कोई मेल था, न कोई पारस्परिक सहयोग, और न भारतको एक राष्ट्र मानकर उसकी सुरक्षा और सुशासनके छिए चिन्ता। हमारे इतिहासके इस पुनरावृत्तिके युगको राजपूत-युगके नामसे कहा जाता है।

### राजपूत-युग---

राजपूत-युगसे विदेशी आक्रमणोंकी पुनरावृत्ति भी शुरू हो गई। इस युगके विदेशी आक्रमणकारी मुसलमान थे। मुसलमानोंके आक्रमणोंके समय सारा भारतवर्ष कई राजपूत रियासतोंका थाला बना हुआ था, जो राज्य-लिप्सा और ईषीमें पड़े हुए परस्पर लड़ते-भिड़ते रहते थे। ऐसी हालतमें मुसलमान आक्रमणकारियोंने सरलतासे एक-एक करके तमाम राजपूत राज्योंको परास्त कर डाला, क्योंकि पौरुष और शक्तिसे पूर्ण होनेपर भी पारस्परिक मेल वा ऐक्य और एक-राष्ट्रीय भावनासे हीन होनेके कारण वे विदेशी आक्रमणकारियोंके विरुद्ध किसी प्रकारका सफल संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा कायम न कर सके थे। परिणामतः मुसलमान विजयी हुए और आयाँका गौरवा-निवत भारतवर्ष अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनताको खो बैठा।

### मुस्लिम ऋाक्रमण्—

मुसलमानोंके आक्रमण ७ वीं और ⊏ वीं शताब्दीमें अरबोंके नेतृत्वमेंही शुरू हो गये थे; किन्तु इस्लामी आक्रमणोंका अधिक जोर १० वीं श्रोर ११ वीं शतान्दीमें प्रारम्भ हुआ, जब तुर्कांने सुबुक्तगीन(९८६-८७)और महमूद गजनवी(१००१-१०२४) के नेतृत्वमें हिन्द पर लगातार आक्रमण करने शुरू किये। लेकिन ये आक्रमण लूट खसोट तक ही सीमित रहे, श्रोर हमारे मुल्कपर स्थायी रूपसे किसी प्रकारका शासन कायम करनेकी इन श्राक्रमणकारियोंने चेष्टा न की।

# मुस्लिम शासनकी स्थापना—

लेकिन १२ वीं सदीके अन्तमें भारतकी हिन्दू राजशाही का अन्त हो चला। दिल्ली, अजमेर और सांभरके प्रतापी महाराज पृथ्वीराजके नेतृत्वमें भारत संगठित होने और एकराष्ट्र कायम करनेकी सोच ही रहा था कि यकायक मुहम्मद गोरीने आकर सारा स्वप्न तोड़ डाला। सन् ११९२में तराईके मैदानमें मुहम्मद गोरीकी छद्म भरी चमचमाती तलवारने पृथ्वीराजका अन्तकर डाला और दूसरे ईपील राजपूत राजा अलगसे तमाशा देखते रहे। किन्तु यह अवसान अकेला पृथ्वीराजका अवसान न था, अपितु यह भारतीय राष्ट्र और उसके स्वातंत्र्यका भी अवसान था, क्योंकि पृथ्वीराजके बाद भारतवर्ष इतना अशक्त और कमजोर हो गया कि वह तराईमें खोई हुई अपनी स्वतन्त्रताको युगों तक नहीं लौटा सका—तराई या तरावड़ीकी हार हिन्दू-राष्ट्रकी हार थी, जिसने हिन्दके साम्राज्यका तस्त पूर्णक्रपसे मुसलमानोंके हाथमें सौंप दिया।

त्र्यार्योंकी गौरवोन्वित राजनगरी हस्तिनापुर-अब राजपूत हिन्दुत्र्योंके हाथसे निकल कर दिल्लीके नामसे मुसल्रमान

#### महान्मा गांधी

शासकोंकी राजधानी और चेरी बनी। मुहम्मद गोरीने दिल्लीके तस्तपर अपने प्रेमपात्र एक गुलामको आसीन किया और इस प्रकार हम गुलामोंके गुलाम वनकर अपनेही मुल्कमें दूसरेके आश्रित हो गये।

मुस्लिस गुलाम वंशकी स्थापनाके साथ १३ वीं सदीके प्रारम्भ से लेकर फिर निरन्तर एकके बाद दूसरे मुसल्मान शासक भारत-के राष्ट्रके मालिक होतेही चले गये। १३ वीं सदीसे १६ वीं तक गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, और लोदी हिन्दुस्तानके भाग्य विधाता रहे।

इस प्रकार १३ वीं शताब्दीसे १६ वीं शताब्दी तक मुसल-मानोंके आक्रमणोंकी धूम रही । मुसलमान आक्रमणकारी पहले-पहल जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने हिन्दू कामहीको नष्ट कर देना चाहा था और इस हेतु उन्होंने हिन्दू धर्म और संस्कृति पर जोरोंसे आघात भी किये थे। किन्तु जब इन आक्रमणकारि-योंने हिन्दुस्तानमें रहकर शासन करना प्रारम्भ किया, तब उन्हें माल्म हो गया कि हिन्दू कोमको नष्ट करना तो दूर रहा, वे बिना उनकी मददसे हिन्दुस्तानपर शांतिसे शासनभी नहीं कर सकते। प्रत्यक्षतः शासन-व्यवस्थाको चलानेके लिये मुस्लिम शासकोंको हर मंजिलपर हिन्दुओंके सहयोगकी आवश्यकता थी, जिसके विना उनका हरगिज काम न चल सकता था।

मुस्लिम और हिन्दुओंमें परस्पर मेल-

यह सच है कि हिन्दुओंके शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य दिल्ली, कन्नौज, ग्वालियर, अनिहिलवाड़, देवांगरि आदि, मुसलमानों द्वारा खत्म कर दिये जा चुके थे; परन्तु तवभी भारतवर्षमें कुछ एक हिन्दू राज्य दिल्लीकी मुस्लिम शाहीकी अव-हेलना करनेको हमेशा मौजूद रहे। अतः इन हिन्दु अधिपतियोंको अपने कट्जेमें ईरखने तथा मुल्कके शासनकी न्यवस्था करनेके हितही मुस्लिम शासकोंको हिन्दू जनताके सहयोगकी आवश्य-कता प्रतीत हुई थी। इसके अलावा मुस्लिम शासकोंको अपनी फौजके लिएभी हिन्दुस्तानकी जनताका सहारा अपेन्तित था।

फलतः यहांके शासक होनेपर विदेशी मुस्लिम विजेतात्रोंको धीरे-धीरे हिन्दुस्तानको ही अपना मुल्क मानना पड़ा, श्रौर हिन्दु ओं के सहयोगकी उन्हें नित्य अभ्यर्थना करनी पड़ी। दूसरी ओर हिन्दुओंने जब मुसलमानोंको सुनिश्चित रूपसे यहां बसा देखा तो उन्होंने भी मुसलमानोंको जहांतक हो सका अपनेमें मिला लेनाही श्रेयस्कर समझा। ये ही कारण थे कि अब हिन्दू और मुसलमानों में कुछ ऐसे प्रकारके सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मोंको मिला कर, विरोधकी जगह प्रेम स्थापित करनेकी चेष्टाएं कीं। इन सुधारकोंने दोनों धर्मीके समान तत्वों और समान सिद्धान्तों पर जोर दिया; और इस प्रकार धर्मों के अन्तरभूत सिद्धान्तों की समता दिखाकर दोनों धर्मोंकी एक-आदर्शता और एकरुपता प्रकट की। यह प्रयत्न शताब्दियों तक चलता रहा। किन्तु इस प्रयत्नमें हिन्दू तथा मुस्लिम सुधारकोंको आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। कारण यह था कि कतिपय धर्मान्ध मुसलमान शासकों के अत्याचार-पूर्ण तथा असभ्य व्यवहारोंसे हिन्दू-जनतामें मसल्मानों और उनके धर्मके प्रति एक असह्य घुणा और उपेचा पैदा हो गयी थी। मुसलमान शासक हिन्दुओं की शक्ति और ताकतसे चिढ़तेभी थे, और नहीं चाहते थे कि हिन्दू किसी प्रकार शक्तिशाली बनकर उन्नत हों; क्यों कि हिन्दुओं की शक्ति के बढ़नेसे वे अपने लिए खतरा महसूस करते थे। ऐसी स्थितिमें मेल एक स्वप्न था! किन्तु तब भी साधारण जनतामें से उठने वाले सुधारक (जैसे रामानन्द, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, जायसी आदि) हिन्दू मुस्लिम जनतामें मेल स्थापित करानेका बराबर प्रयत्न करतेही रहे और कुछ हद तक उसमें आखिरकार सफल भी हुये! यह इन्हीं सुधारकों के प्रयत्नका फल था कि हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरेके निकट सम्पर्कमें आ सकीं। इस सम्पर्कके परिणामसे ही मुस्लिम युगके भारतीय साहित्य, कला—ललित एवं स्थापत्य, और सामाजिक व्यवहारों पर हमें मुस्लिम धर्मका प्रत्यक्ष प्रभाव देखनेको मिलता है।

### मुगल-युग—

मुस्लिम राजशाहीका स्वर्ण काल मुगलों के अभ्युदयके साथ प्रारम्भ होता है। मुगल-युगका प्रारम्भ सन् १५२६ ई० में हुआ, जब कि काबुळके बादशाह बावरने लोदी सम्राटको पानीपतकी लड़ाईमें परास्त कर, दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। इसी समय दिल्लीके लोदी मुल्तानोंको निर्वल देखकर मेवाड़के महाराजा राणा सांगा भी हिन्दू साम्राज्यकी पुर्नस्थापना और अपने प्राचीन आर्य गौरवको फिरसे लौटा लानेके प्रयन्तमें लगे हुए थे। किन्तु राणासांगाका प्रयत्न सफल न हो सका। हिन्दुस्तान को मुस्लिम सत्तासे लुड़ानेके लिये राणासांगाने लोदियोंके विजेता बाबरसे जबर्दस्त लोहा लिया, परन्तु दुर्भाग्यवश कन्हवाको लड़ाई

में (सन् १५२० में) वह वावरसे हार गया। राणासांगाकी इस हारसे अब असंतुष्ट भारतको मुसलमानोंको हिन्दुस्तानसे निकाल कर राष्ट्रीय साम्राज्यको स्थापित करनेकी अपनी अभिलापा अपने विदीर्ण हृदयमें ही द्वाकर छिपा लेनी पड़ी, और मजवृरी बस मुसलमानी शासकोंके साथ सहयोगी वन कर रहनेको तैयार हो जाना पड़ा।

विजयी वावर हिन्दुस्तानका पहिला मुगल साम्राट् हुआ, किंतु मुगल साम्राज्यको सुसंगठित और सुदृढ़ बनानेका कार्य भार उसके पौत्र अकबरके जिम्मे पड़ा।

अकवरके प्रयत्नोंने हिंदू और मुसलानों में एकता स्थापित करनेका वह महान् प्रयत्न शुरू किया—जो इससे पहले किसी मुस्लिम शासकने न किया था। अकवरपर मध्यकालीन मुधारकों का भी काफी असर था। साथही राजनैतिक दृष्टिसे भी उसे यह भली प्रकार ज्ञात हो गया था कि हिंदुस्तानमें मुस्लिम मुगल साम्राज्य की इमारत हिंदुओं की शक्तिशाली दीवारके सहारेके बिना टिक नहीं सकती। उसे यहभी महसूस हुआ कि हिंदुस्तानमें, विना हिंदुस्तानियों के महयोगके और बिना हिन्दुस्तानको अपनी माल्भूमि समसे विदेशीय मुस्लिम विजेताके रूपमें स्थायी शासन नहीं कायम किया जा सकता। इसलिये अकवरने सोचा, और सही ही कि यदि मुगलिया खानदान हिन्दुस्तानके साम्राज्यका निश्चिन्तता से भोग करना चाहता है तो उसे मुगलिया खान्दानको हिन्दुस्तानके राष्ट्रीय वंश या खानदानका रूप देना होगा और हिन्दू तथा मुसलमानोंके बीचके पृथकत्वकी खाईको पाट देना पड़ेगा।

फलतः अकबरने अपनी शासन-व्यवस्थासे बहुत हद् तक धार्मिक भेद-भाव उठा दिये। हिन्दुओंको भी मुसल-मानोंकी तरह दरबार और शासनमें ऊंचे-ऊंचे ओहदे दिये जाने छगे। हिन्दुओंका समान रूपसे मान और विश्वास किया जाने छगा। विधर्मी होनेके नाते मुसलमान शासक अवतक हिन्दुओंसे जो घृणात्मक 'जिजया' कर छिया करते थे, उसेभी अकबरने हटा दिया। सामाजिक रूपसे भी अकबरने हिन्दू और मुसलमानोंके हृदयोंको निकट लानेका यत्न किया। राजपूत राजाओंकी लड़िक्योंसे विवाह करनेमें यही उसका उद्देश्य था। कट्टर इस्लाम धर्मको साम्राज्यकी व्यवस्थामें दस्तन-दाजी करनेसे पीछे ढकेल दिया गया, और उसकी जगह अक-वरने एक स्वतंत्र सर्वदेशीय धर्म 'दीन-इलाही' की स्थापनाकी।

इन प्रयक्षोंका फल यह हुआ कि हिन्दू जो मुगल साम्राज्य की स्थापनासे असंतुष्ट हो रहे थे, और मुसलमानी शासनको हमेशासे विदेशी शासन समम कर उससे घृणा किया करते थे, अब यह अनुभव करने लगे कि अकबर विदेशी मुगल नहीं, हिन्दूही है, हिन्दुस्तानी है, और मुगलसाम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य नहीं, राष्ट्रीय साम्राज्य है।

इस प्रकार मध्य कालीन सुधारकोंका हिन्दू और मुस्लिम एकताको स्थापित करनेका कार्य अकवरने बहुत हदतक पूराकर दिखाया। उसके प्रभावसे हिन्दू और मुसलमान होनों अब अपने को भाई-भाई और एकही भारत-माताके पूत अनुभव करने लगे। दोनों अब हिन्दुस्तानको अपना राष्ट्र और मुल्क सममकर दुई और सहयोगके साथ हर प्रकारसे उसकी उन्नतिके लिये कार्य करने लगे। किन्तु अफसोस अकबरके मरतेही उसके उत्तराधिका-रियोंने पुनः मुगल साम्राज्यके राष्ट्रीय स्वरूपको विगाड़ना शुरू कर दिया। अकबरके तीसरे उत्तराधिकारी धर्मान्ध औरंग-जेबने तो सम्राट होतेही (१६५६-१७०७) मुगल साम्राज्यका रहा सह। राष्ट्रीय स्वरूप विलक्तलही खत्म कर डाला। हिन्दुओं पर फिर अत्याचार होने लगे। जिजया कर फिरसे लगा दिया गया और हिन्दुओंको पीड़ित करनेके और भी कई तरीके काममें लाये गये।

हिन्दुओंको अब फिर माल्म पड़ने लगा कि वे विदेशीय हुकूमतके शिकार हो रहे हैं। उनको अपना मुल्क हिन्दुस्तान मुस्लिम-शासनके खूंखार पंजेमें जकड़ा और छटपटाता दीखने छगा। परिणामतः अब उन्हें अपनी अन्तर-दृष्टिके सामने अपनी जाति और धर्म तथा देशका सर्वनाश प्रत्यत्ततः नाचता दिखाई पड़ने लगा।

फलतः हिन्दू जातिने अपनी तथा अपने धमें और देश की रक्षा करनेके लिये मुगलिया हुकूमतके खिलाफ सर्वत्र विद्रोहका मंडा खड़ा कर दिया। पंजाबमें गुरू गोबिन्द सिंहके मंडेके नीचे सिक्ख संगठित हुए। राजपूताना में, राजपूत-क्षत्रिय संभल उठे। दिल्लामें शिवाजीके नेतृत्वमें मराठोंका दल बल पकड़ने लगा। गोबिन्द सिंह और शिवा आदिने हिन्दुओंको राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय-प्रेम एवं राष्ट्रीय-स्वतंत्रताका पाठ पढ़ाकर जागरक और सजगकर डाला। मुगल आफतमें आ फंसे। दक्षिणमें मराठे और उत्तरमें सिक्ख उनके राज्यकी दीवारोंपर कसकर चोटें मारने लगे। परिणामतः मुगल साम्रज्यकी इमारत डोल उठी। औरङ्गजेवका तस्त हिल उठा। सिक्ख और मराठों के घातकप्रहारों से मुगल-शाली ज़ुब्ध हो डठी। व्याकुल होकर हिन्दु श्रोंकी इन दो राष्ट्रीय ताकतोंको खत्म करनेके लिये श्रोरंगजेव जीवन भर प्रयत्नमें लगा रहा, किन्तु अन्ततः उससे कुछ करते न वन पड़ा।

मराठोंसे आखिर समय तक युद्ध करनेके बाद थककर वह चुपचाप अहमद नगरको लौट आया, श्रौर वहींपर कुछ समय उपरान्त सन् १७०७ में उसकी मृत्यु भी हो गई।

श्रीरंगजेवके मरनेके बाद सिक्ख और मराठा उत्तरोत्तर श्रुपनी शक्ति बढ़ाते चले। मुगल साम्राज्यकी दीवारें हिलती चली गयीं। मुगलोंके ढहनेके साथ दूसरी श्रोर मराठा शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। मराठोंकी यह शक्ति बढ़तीही रही, जब तकि सन् १८१६ में अंग्रेजी-साम्राज्य शाहीने मराठा संघके नेता पेशवाका श्रन्त न कर दिया। इसी तरह सिक्ख शक्ति भी मुगलोंको कुचलती हुई बढ़ती चली गई, जब तक कि सन् १८४८ में अंग्रेजी शक्तिने पेशवाकी भांति उनका भी खात्मा न कर ढाला।

चीण होते हुए मुगल साम्राज्यपर इसी समय विदेशो पर-शियनों और यूरोपियनोंने भी क्रूरतासे प्रहारकर उसे चृरकर डाला। सन् १७३६ ई० में परिशयाके राजा नादिरशाहने और सन् १७५६ और १७६१ में अहमदशाह दुर्रानीने मुगलोंकी दिल्ली पर बड़े घातक हमले किये। दूसरे हमलेके समय अहमदशाह मुगलोंके साथ मराठा शक्तिको भी कुचलता गया।

हिन्दुस्तानकी इस शोचनीय दृशाका विदेशी यूरोपियन व्यापा-रियोंने खूब फायदा उठाया। आन्तरिक कलह और विदेशी प्रहारों से खंडित और द्रवित हुए हिन्दुस्तानको ल्टने-खसोटने और उस पर कब्जा करनेका उन्हें बड़ा सुन्दर अवसर दिख-छाई दिया।

यूरोपियन जातियाँ औरंगजेबके पूर्वसेही हिन्दुस्तानमें व्यापारके वहाने पहुँच चुकी थीं। औरंगजेबकी प्रचण्डताके सामने तो वे कुछ करनेका साहस न करं सके थे, लेकिन उसके मरनेके वाद हिन्दुस्तानको अशक्त और असंगठित पाकर उन्होंने अपनी साम्रज्यशाही योजनाके अनुसार हिन्दुस्तानको द्वानेका उपक्रम शुरू कर दिया।

इस प्रकार एक ओरसे फ्रेंच और दूसरी ओरसे अंगरेज व्यापारी अपनी अपनी हुकूमत हिन्दुस्तानमें कायम करनेके लिये परस्पर छड़ने भिड़ने लगे। फ्रेंच जनरल डुप्ले और अंगरेज जन-रल क्लाइवमें खूत्र युद्ध हुए। इस संघर्षमें अंगरेज विजयी हुए, और फ्रेंच हिन्दुस्तानके राजनैतिक रंगसंचसे निकाल वाहर कर दिये गए।

फ्रांसिसियों के निकल जानेपर अंगरेजों का कोई दूसरा यूरो-पियन प्रतिद्वन्दी न रह गया। उन्होंने अब हिन्दुस्तानियों की आपसी फूट और कलहका फायदा उठाकर कभी मुस्लिम राज्यों को अपनी ओर करके हिन्दू राज्यों को द्वाया, और कभी हिन्दू राज्यों से मिलकर मुस्लिम राज-शक्तिको गिराया। इस प्रकार रोमके सीजरों की 'भेद और शक्ति' की नीतिसे काम लेते हुए क्लाइवने सन् १७५७ में बंगालको अपने अधिकारमें कर लिया। मुगल बादशाहों की शक्ति बंगालसे हटा दी गई, यद्यपि नाम मात्रसे अंग्रेजी-कम्पनी-सरकार मुगल बादशाहको अपना बादशाह

#### महात्मा गांधी

स्वीकारकर उसे कुछ कालतक दीवानी देती रही। किन्तु जैसे जसे हिन्दू और मुस्लिम आपसमें लड़कर अपनी शक्तियोंको क्षीण करते गये अंगरेज अपनी भेद-नीति द्वारा एकको दूसरेसे भिड़ाकर अपना काम निकालते गये। इस प्रकार हिन्दुस्तानकी वढ़ती हुई ताकतोंमें पहले अंगरेजोंने सन् १८१६ में मराठोंको खतम किया और उसके वाद रही सही सिक्खोंकी हिन्दू-शक्तिका भी सन् १८४५ में अन्तकर डाला। इन शक्तियोंके खतम होतेही सारा हिन्दुस्तान अब उनके कटजेंसे चला आया; यद्यपि नाम भरके लिये मुगल बादशाह अभी भी दिल्लीके किलेमें मौजूद था।

अंगरेजोंने अपनी हुकूमतके कायम होनेपर हिन्दुस्तानकों बुरी तरहसे लूटना और खसोटना शुरू किया। हुकूमत करने वाली अंगरेजी कम्पनीका मुख्य ध्येय व्यापार था, और उसका अर्थ था लूट। इस प्रकार हिन्दुस्तानकी खूब लूट होने लगी। हिन्दुस्तानी राज वंशा भी एक-एक कर नष्ट किये जाने लगे। जिन हिन्दुस्तानी राजवंशोंसे मैत्री जोड़ कर अंगरेजों ने अपनी शक्ति स्थापितकी थी उन्हें भी अंगरेजोंने जीवित न रहने दिया। कंपनीके गवर्नर-जनरल हेस्टिंगज और वेलेजली आदिने कई हिन्दुस्तानी राज्योंको उखाड़ फेंका और कईको अपना गुलाम वनाया। उसके बाद रहे सहे कई एक हिम्दुस्तानी राज वंशोंको डलहौजी ने (१८५५ ई०) हड़प कर खतमकर डाला।

ऋंगरेजोंके विरुद्ध प्रांत-ऋिया-

अंगरेजी कम्पनी-राजकी इस लूट मारसे जनता तो श्रुव्ध

थी ही, साथही मुस्लिम और हिन्दू राज वंशभी अपने मुकुटों को अंगरेजी वूटों द्वारा ठुकराया जाते देखकर कुध हो उठे। सारे देशमें विद्रोहकी आग धधक गई। परिणामतः सन् १८५७में हिन्दुस्तानी राजवंशोंने हिन्दुस्तानी जनता और सिपाहियोंको साथ लेकर अंगरेजोंको अपनी मातृ-भूमिसे निकाल देनेका सङ्कल्प कर डाला। इस सङ्कल्पमें हिन्दू और मुसलमान समान रूपसे सम्मिलित हुए। विदेशी गुलामीके खिलाफ हिन्दू और मुसलमानोंने मिलकर संयुक्त और राष्ट्रीय मोर्चा तैयार किया। अंगरेजोंके साथ भारतका यह पहला स्वातंत्र्य संप्राम था। इस स्वातंत्र्य संप्रामके नेता बहादुरशाह, नाना साहब, पेशवा, माँसीकी रानी और तांतिया टोपी आदि थे।

किन्तु ये क्रांतिकारी अपनी शक्तिको सुचार रूपसे सङ्गठित न कर सके, और इसलिए वे अंगरेजोंकी सङ्गठित शक्तिका ठीक तरहसे मुकाबळा न कर पाये। इसके अतिरिक्त पूरे राष्ट्रने भी समुचित रूपसे उस स्वातंत्र्य संप्राममें मदद न पहुंचाई, वरन् बहुतोंने तो मुल्कके साथ गद्दारी करके अंगरेजोंको ही मदद दी।

फलतः अंगरेजी कंपनी-सरकारकी विजय हुयी, और भारतीय मुकुट धूलमें जा गिरा। सन् १८५० की इस विजयसे ब्रिटिश हुकूमत पूर्णतया भारतवर्षमें कायमहो गयी।

इसी समय कंपनी सरकारके हाथोंसे भारतीय शासनकी बागडोर इङ्गलैंडके ताजके हाथोंमें चली आई और हम ब्रिटिश महारानीकी गुलाम रच्यत बने।

अंगरेजी हुक्सतका कठोर जुत्रा अब दृढतासे हमारे कंधों पर था।

# ऐतिहासिक प्रतिक्रिया श्रीर राष्ट्रीय पुनर्जागृति

#### अध्याय---२

श्रंत्रजोंने जिस तरह भारतवर्षपर श्रपना शासन श्रौर प्रभुता कायमकी वह हम देख चुके हैं। उन्होंने हमारी श्रापसी फूटका लाभ उठाकर अपनी सफल भेद-नीतिसे भारतीय सामन्तशाही को खतम कर दिया था। किन्तु इस समय सामन्तशाहीका खतम होना वास्तवमें श्रानिवार्य भी हो गया था। ४० वीं और १६ वीं सदीमें औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप, विश्व जिस परिवर्तनकी ओर जा रहा था उसमें मध्यकालीन सामन्तशाही का टिका रहना मुश्किल था। अतः भारतवर्षकी सामन्तशाहीका श्रन्त करनेमें अंग्रेजोंने एक प्रकारसे आनेवाले युगका ही हाथ वंटाया।

इस श्रौद्योगिक क्रान्तिका जन्म—जिसने एक शताब्दिके भीतर राष्ट्रीय जीवनके प्रवाहको वदल दिया, इङ्गलैंडमें हुआ था। श्रौद्योगिक क्रान्तिने नई किसमकी कलसे चलने वाली मशीनें पैदा कर उद्योग-धन्धोंमें आश्चर्य पूर्ण परिवर्तन पैदाकर दिये थे। हाथकी जगह श्रव मशीनोंसे श्रधिक सुलभताके साथ कई गुना अधिक काम तैयार होने लगा। फलस्वरूप उद्योगोंके महान् केन्द्र जिन्हें फैक्टरी कहते हैं—स्थापित होने लगे। इन फैक्टरियोंके मालिक बड़े-बड़े पूंजीवाले थे।

पूंजीवालोंने अब नई मशीनों द्वारा खूब रुपया पैदा किया। तभीसे कतिपय सामर्थ्यशाली पूंजीपति बनने लगे, और संसारमें 'पूंजीवाद' ने अपना सिक्का जमाया!

व्यापारिक वस्तुओं के ऋतिरिक्त मशीन युगने नये-नये विस्मयकारी युद्धके अख-शक्षोंको भी पैदा किया। इङ्गलें ह में इस क्रान्तिका जन्म उसी समय हुआ जब कि उसके व्यापारी भारतीय राष्ट्रको हुएपनेमें लगे हुए थे। अतः नई क्रान्तिक दिये हुये हथियारोंको पाकर अगरेजी व्यापारियोंको पुराने हंगसे लड़नेवाले भारतीयोंपर कव्जा करना विलक्षल आसान हो गया। मशीनों द्वारा अपरिमित उत्पादन खपानेके लिए उन्हें अपरिमित बाजार भी चाहिये था जिसमें वे स्वच्छन्दता से व्यापार कर सकें, और यह तभी संभव था जब वे नये हथियारोंके द्वारा शांतिमय एशियाई प्रदेशोंको हड़प लेते। बढ़ती हुई पूंजीवादकी यह तृष्णा थी और इसे यूरोपवालोंने एशियाई मुल्कोंको चूसकर तृप्त करनेका प्रयत्न किया। फलतः इस प्रयत्नमें हमारा भारतवर्ष उनका प्रथम प्रास बना।

अतिपूर्ण-तृष्णाके अलावा पूंजीवादने संकुचित राष्ट्रीयता और जातीय अभिमानको भी जन्म दिया। अतः इस संकुचित राष्ट्रीयता और देश-प्रेममें विश्वास रखने वाले यूरोपक प्रत्येक मुल्क अपने राष्ट्र और अपनी जातिके अलावा दूसरों को तिरस्कृत निगाहों से देखने लगे।

लेकिन हमारे लिये यूरोपकी इस राष्ट्रीय अहमन्यताका फल अच्छाही हुआ। उनकी ज्यादितयों और एकदेशीयता को देखकर हमारे एशियाई प्रदेशोंमें भी राष्ट्रीय भावनायें

जाग उठीं। एशियाने भी श्रंगड़ाई ली श्रोर विजातीय यूरोपि-यनोंसे सतर्क हो उठा।

किन्तु खेद है कि भारतवर्षने इतनी देर करके संभछनेका अयत्न किया—जब समय निकल चुका था। अतः १८५० का विशाल प्रयत्न स्वतंत्रताके संग्रामकी एक असफल कहानी बनकर ही रह गया।

लेकिन चीन जो बहुत दिन तक हमारीही भांति यूरोपियन पूंजी और साम्रज्यशाहीका शिकार रहा उचित समयपर होश संभाल लेनेसे बहुत कुछ बच गया। परन्तु जापान अपनेको यूरोपकी दासतासे मुक्त रखनेमें पूर्ण रूपसे सफल रहा।

## १८ वीं सदीकी व्यापारिक लूट-

बहुत प्राचीन कालसे ही हमारे और रोमके बीच व्या-पारिक सम्बन्ध था। रोम आदि पाश्चात्य देशोंके अलावा चीन, अरब तथा अन्य एशियाई मुल्कोंसे तो ईसाके पूर्व सेकड़ों वर्षोंसे लेकर १५ वीं सदीतक हमारा व्यापार चलता ही रहा।

इस प्रकार ईसाके किई शताब्द पूर्वसे भारतीय व्यापारके साथ-साथ यहांकी संस्कृति, कला और धर्मभी यूरोप ख्रौर एशियामें पहुंच कर शताब्दियों तक उन देशोंको सांस्कृतिक प्रकाश देते रहे थे। यही वह समय था जब भारतने अपनी सांस्कृतिक विजयके द्वारा बृहत्तर—भारत (Greater India) की स्थापनाकी थी। सांस्कृतिक विजयका यह प्रवाह अशोकके समयसे वड़ी तेजीसे प्रारम्भ होकर थोड़ी वहुत रुकावटों के साथ गुप्तयुग तक जारी रहा। किन्तु सातवीं शताब्दिसे इस प्रवाहमें कुछ रूका-वट पैदा हो गई थी। और यद्यपि एशियाई मुल्कों से हमारा यह सांस्कृतिक सम्बन्ध १२ वीं और १३ वीं शताब्दि तक चलता ही रहा किन्तु यूरोपसे हमारा संबंध विच्छेद हो चुका था। एक प्रकारसे भारतवर्षने गुप्तों के बाद यूरोपसे मानों आंखें ही फेर छी थीं।

अन्तमें १५ वीं शताब्दी ई० सन्में आकर पुनः साम्राज्य तृष्णासे पीड़ित यूरोपसे जबर्दस्ती हमारा सम्पर्क प्रारम्भ हुआ। इस सम्पर्कका श्रीगरोश करनेवाला वास्कोडिगामा था जो पुर्त्तगाल से चलकर सन् १४९० में प्रथमतः काळीकट और कानानोर में उतरा था।

इस समय यूरोपकी तृषित आंखें हमारे असंख्य धन दौलत को देखकर लत्ना उठी थीं। वास्कोडिगामाके समयसे हम देखते हैं कि क्रमसः किस प्रकार पोर्त्तगीज, डच, फ्रेंच और आंगरेजी कम्पनियां व्यापारके बहाने हमारे धनको उड़ानेके लिये यहां घुसी चली आईं। इस व्यापारिक प्रतिस्पद्धीमें अन्ततः अंग्रेज ही विजयी हुए और १८ वीं सदीमें भारतवर्षपर स्वाधिकार स्थापित कर मनमाना व्यवहार करने लगे।

प्लासीके युद्धके समय यानी सन् १०५० से लेकर पूरी १८ वीं सदी भर अंग्रेज कंपनी ज्यापारके बहाने खूब लूट मचाती रही। इसके अलावा सन् १०५० और १८५० के सौ संवर्ष-पूर्ण वर्षोंके भीतर अंग्रेजी कंपनी अपने नये हथियारों, चालवाजियों और कूटनीतिके सफल हथकंडोंके द्वारा देशी रज-वाड़ोंमें युस-युस कर उन्हें नष्ट-भ्रष्ट करती चली गई। इन सौ वर्षोंके अंगरेजी सम्बन्धके वारे श्री एच० एम० हिन्डमन लिखता है—

"During the whole of the period... (1757–1857), Conquest by force of arms and annexation by that means, or by chicane, pressed steadily forward." (The Awakening of Asia, by H. M. Hyndman p. 205)

अर्थात् "सन् १७५७ से १८५७ के भीतर हथियारों के जोरपर अथवा छल कपटके द्वारा विजय झार अपहरणका कार्य दृदतासे चलता रहा"। इसप्रकार छल-कपट और पशु-बलसे हमारे स्वातंत्र्यको खतमकर अंगरेजोंने अपने बृटिश-शासनकी स्थापनाकी थी, यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्यशाहीके समर्थकोंका कहना तो यह है कि भारतमें अंगरेजी राजकी स्थापना विजयकी तृष्णासे नहींकी गई, किन्तु जनताकी इच्छासे ही उसकी स्थापना हुई थी (India by Sir V. Chirol, pp. 78-79).

अतः अपहरण नीतिके द्वारा देशी रजवाड़ों मेंसे बहुतसे नष्ट कर दिये गए थे और उनको अंगरेजी साम्राज्यमें मिला लिया गया था। इन विजित और पराजित रजवाड़ोंसे खूब धन और दौलत अंग्रेजी कंपनीके हाथ लगा। इस असंख्य लूटके रुपयेको दो भागों में बांटा गया। एक हिस्सा विलायत औद्योगिक केन्द्रोंको बढ़ानेके लिये भेजा गया और दूसरा हिस्सा बचे-खुचे अपराजित देशी और सीमान्त राज्योंको ध्वस्त करनेके काम पर खर्च किया गया। इन अपराजितोंको जीत लेनेपर फिर उनको भी लूटा गया। इस लूटका धन, सोना व चांदी कुछ तो

३

विजय करने वाले गवर्नर जनरछोंको पारितोषिकमें वितरित हुआ और बाकी इङ्गछैंड भेजकर जमा किया गया।

इस भांति भारतवर्षको ल्टकर कितना धन १८ वीं सदीके अन्त तक इङ्गलैंड पहुंचाया गया कोई ठिकाना नहीं। श्री एच० एम० हिन्डमनके अनुसार "यह धन कोलम्बस श्रोर उसके उत्तराधिकारियों द्वारा जितना अमेरिकासे यूरोपको लाया गया उससे कहीं श्रिधिक था।" (The Awakening of Asia, by H. H. Hyndman, p. 205)

इस भारतीय रुपयेसे इङ्गलैंडने अपने उद्योग-केन्द्रों और धन्धोंको खूब बढ़ाया। अंगरेजी उद्योग—कोयला, लोहा और सूतके कारखाने हमारी पूंजीको पाकर इतने शक्तिशाली हो चले कि कोई अन्य मुल्क १८वीं सदीके व्यापारमें उनका सामना न कर सकता था। इस प्रकार जिस भारतवर्षके बलपर अंगरेजोंको व्यापारिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसी भारतको पुनः उनके व्यापार द्वारा इतना पीड़ित होना पड़ा जितना कि वह उस समय भी नहीं हुआ था जब अंगरेजोंने सीधी लूट मचाकर उसे आर्थिक-क्षति पहुंचाई थी। (Ibid p. 202)

## भारतीय उद्योग धन्धोंका अनत-

त्रिटिश राजके इस व्यापारिक प्रभुत्वने अन्ततः हमारे आर्थिक जीवनको ही नष्ट कर डाला। यह आर्थिक सर्वनाशका कार्य १७ वीं और १८ वीं शताब्दीसे ही प्रारम्भ हो गया था। इस समयके भीतर अंगरेजी सरकारने एक ओर तो भारतीय कैलिको वा मलमल पर इङ्गलैंड ले जानेकी रोक लगाई; और दूसरी ओर अट्ठारहवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा उन्नीसवीं

शताब्दीमें भारतीय धनको पाकर अपने कारखानोंको इतना बढ़ा लिया कि इंगलैंड सस्तेसे सस्ते मूल्यपर अपना माल दुनियाको देने लगा। इसका परिणाम स्वभावतः भारतीय जुलाहोंके लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ। अंगरेजी व्यापारसे भारतीय घरेलू उद्योगोंकी रचाके लिये अंगरेजीही सरकार होनेसे कौन ऐसे नियम बनाता जो उनके असंयत व्यापार और मशीनोंके प्रहारको रोक सकते और भारतीय जुलाहों एवं व्यापारको विनष्ट होनेसे बचा लेते। श्री हिन्डमनके शब्दोंमें "वेरोक-टोक प्रतियोगिता, और अंगरेजी साम्राड्यके अन्तर्गत अंगरेजी मालमें स्वतंत्र व्यापार, इस समयका व्यापारिक धर्म बन गया था" (The Awakening of Asia p. 23)

इस सबका परिणाम जो होना था वही हुआ अर्थात् भारतीय उद्योग-धन्वे सब खतम हो गये और हजारों आदमी बेकार हो चले। उनके पाससे जीवनके सम्पूर्ण साधन छीन लिये गये और उन्हें चुप-चाप मरनेके लिये छोड़ दिया गया।

# ब्रिटिश शासन—

ब्रिटिश शासनका रूप कंपनी युगमें नितान्त स्वार्थपूर्ण रहा। उनके शासनका ध्येयही एक मात्र भारतीय धन ख्येर जनका शोषण था। कंपनी युगके इस शासनको सुधारनेका कार्य लार्ड कार्नवालिसके सुपुर्द हुआ ख्योर उसने भारतमें अंगरेजी शासनकी जो ज्यवस्था स्थापितकी, वह थोड़ा-बहुत उल्लट-फेरोंके साथ अन्त तक उसी प्रकार कायम रही।

किन्तु जनताके हितके लिये भी क्या कुछ किया गया ? श्री हिन्डमनके शब्दोंमें—"यदि कुछ किया है—तो १३२ वर्षोंमें १७८६ से लेकर १६१६ तक, अंगरेजी शासकोंने पार्लियामेण्ट, प्लैटफार्म और प्रेस द्वारा, भारत, इंगलैंड और संसारको यह विश्वास दिलानेकी कोशिश की है कि ब्रिटिश-राजने भारतवासियों को अनिगत लाभ प्रदान किये हैं, और भारतवासी स्वयं स्वायत्तशासन या स्वराजके अयोग्य हैं। लेकिन भारतकी शान्त और अशिचित जनता यह अच्छी तरह जानती है कि ब्रिटिश राजका यह केवल दम्भ हैं"।

## राष्ट्रीय प्रतिक्रिया--

परन्तु अंगरेजी-शासनसे कुछ लाभ भी अवश्य हुआ। यह लाभ था अंगरेजोंके द्वारा भारतका पश्चिमी सभ्यताके सम्पर्कमें आना। इस सम्पर्कका परिणाम यह हुआ कि भारतीयोंमें भी पुनः राजनैतिक जागृति, एकता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रताकी भावनायें पैदा हुईं, जिनकी प्रतिक्रियाके फलसे स्वराज्यके आन्दोलनने विकास पाया।

इस राष्ट्रीय जागृतिमें निःसन्देह पहला हाथ अंगरेजी शिचाका था। भारतीयोंको अंगरेजीकी शिक्षा देनेमें त्रिटिश सरकारने मूळतः अपनाही स्वार्थ सोचा था। अंगरेजी सरकारको एक तो अंगरेजीके जानकार हिन्दुस्तानी क्लकाँकी आवश्कता थी, और द्वितीय, अंग्रेजी शिक्षाके द्वारा वे भारतीय साहित्य और भाषाको एवं हिन्दुस्तानी संस्कृतिको नष्टकर भारतीयोंको यूरोपीय रंगमें रंग देना चाहते थे; क्योंकि ऐसा करनेसे वे समक्तते थे कि भारतीय हृदय और मनसे भी पराभूत होकर अंगरेजी राजके पक्क हिमायती हो जायेंगे और इस प्रकार भारत हमेशा उनके शोषणके लिये कब्जेमें रह सकेगा। किसी देशको निरन्तर गुलाम

वनाये रखनेके लिये निःसन्देह सांस्कृतिक विजयकी योजना बहुत जरूरी हुआ करती है। किन्तु अफसोस, अंगरेज राजनीतिज्ञ इस छुटनीतिज्ञतामें सफल न हो सके। अंग्रेजी शिक्षाका परिणाम हमारे वजाय उल्टा उन्होंके छिये घातक सिद्ध हुआ।

अंग्रेजी शिचाके परिणामसे भारतमें एक ऐसा छोटा शिचित वर्ग पैदा हुआ जिसने राष्ट्रीय जागृतिके आन्दोलनको रास्ता दिखलाया। अंग्रेजी शिक्षाने इस नये वर्गको और उनके द्वारा सामान्य भारतीयोंको मिल्टन, वर्क, मिल, मैकोले और हर्वट स्पेन्सर आदि अंगरेजी विचारज्ञोंकी स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और स्वराजकी उच भावनाओंसे वहुत प्रभावित किया। इन भाव-नाओंसे प्रेरित होकर भारतीय भी अब अपने मुल्कको एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें देखनेकी अन्दर ही अन्दर कामना करने लगे। अतः ब्रिटिश-राजके बन्धनों और गुलामीकी जञ्जीरोंसे अपनेको कसा और बंधा हुआ पाकर उनका हृद्य ब्रिटिश-राज से जुब्ध एवं असन्तुष्ट हो चला और अपनेको मुक्त करनेके लिये विद्रोही वन बैठा।

भारतीयों के असन्तोषकी यह आग अन्य उपकरणोंने मिल-कर और भी प्रज्वलित की। अंगरेजी शिचाके अलावा अंगरेजी और यूरोपीयन विद्वानोंने भारतीय इतिहास और पुराने साहित्य का खोजपूर्ण अध्ययन कर भारतको उसकी संस्कृति, साहित्य और भाषाकी महानताका भी बोध कराया। परिणाम यह हुआ कि जो अंगरेजी शिचा-प्राप्त भारतीय पश्चिमी प्रतिभासे खींचकर यूरोपकी और अप्रसर हो रहे थे वे अब अपनी संस्कृति और देशकी और लौटने लगे। परिणामतः उनके हृदयों में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा और विचलित हुए सांस्कृतिक गौरवको पुनः स्थापित करनेकी बलवती भावनायें जाग उठीं; किन्तु विदेशी राजके रहते ऐसा होना सम्भव न देखकर उनका हृद्य ब्रिटिश-सत्ताके विरुद्ध और तीव्रतासे भड़क उठा।

धार्मिक आन्दोलन--

त्रिटिश राजके विरुद्ध सुलगती हुई आगको प्रज्वलित करने में धार्मिक सुधारकों और आन्दोलन-कर्ताओं का भी काफी योग रहा है। पश्चिमकी विचार-धारासे प्रभावित होकर ये नये सुधारक भारतीय-हिन्दू धर्मकी रुद्धिवादितको विशुद्ध कर उसे प्रगतिकी ओर वहा ले गये।

यह नया धार्मिक आन्दोलन १६वीं सदीमें श्री राजाराम मोहन रायसे प्रारम्भ होता है। राजाराम मोहन राय 'पहिला महान अर्वाचीन भारतीय' था। 'इस महान व्यक्तिने सती-प्रथा को खतम करनेमें अंग्रेजी सरकारको बहुत मदद दी थी। वे एक उच्च-कोटिके विद्वानमी थे। धर्मके वाह्य उपकरणों और आडम्बरोंके वे विरोधी थे। वे सामाजिक कुरीतियोंको सुधारना और शिक्ता द्वारा नारीका उद्धार करना चाहते थे। जातिके बन्धन और खुआ-छूतके वे विरोधी थे। अतः इन ध्येय और सुधारोंको आगे बढ़ानेके लिये उन्होंने एक धार्मिक संघकी स्थापनाकी जो 'ब्रह्मो-समाज'के नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्मो समाजके कार्यको उनके पश्चात देवेन्द्रनाथ टैगोर और केशवचन्द्र सेनने आगे

<sup>1.</sup> Landmarks In Indian Constitutional and National Development, by, Gurumukh Nihal Singh-p. 175.

वड़ाया। इनमेंसे देवेन्द्रनाथने विशुद्ध भारतीय धर्म वा संस्कृतिको ब्रह्मो-समाजका आधार बनाया; लेकिन केशवचन्द्रने ब्रह्मो-समाज-को ईसाई धर्मके त्राधारपर चलाया।

वंग-देशीय ब्रह्मो समाजकी तरह दिल्लामें भी धार्मिक सुधारोंके लिये 'प्रार्थना समाज' कायम हुआ जिसके सञ्चालक— जिस्टस रानडे, सर आर. जी. भन्डारकर और सर नारायण चन्द्रावरकर आदि व्यक्ति थे।

किन्तु धार्मिक संस्थात्रों में से जिसने भारतको स्वातन्त्र्य प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम, तथा राष्ट्रीय धर्म, साहित्य और संस्कृतिका पाठ पढ़ाया-वह 'त्र्यार्य समाज' था। त्र्यार्य समाजके संस्थापक महर्षि द्यानन्द हुए हैं। १८७५ में उन्होंने पहिले वम्बईमें आय समाजकी स्थापना की और फिर १८७७ में उसे छाहौरमें स्थापित किया । त्र्यार्यसमाजका आधार 'वेद्' थे । त्र्यतः आर्यसमाज पूरी तरह भारतीय धर्म था। स्वामी द्यानन्दका सबसे महान् सन्देश था—''वेदोंको ओर बढ़ चलो"! इस सन्देशने उत्तरी श्रौर पश्चिमी भारतको बहुत प्रभावित किया श्रौर काफी बड़ी संख्यामें छोग आर्य समाजके ऋनुयायी बनने छगे। श्री ऐंड्रूज और गिरिजा मुकरजी लिखते हैं, "ब्रह्मो समाजके प्रमुख सदस्योंकी भांति द्यानन्द अंग्रेजी पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रचार आदि कार्य हिंदी में ही किया । इससे उत्तरी भारतकी जनताको उन्हें समफनेमें बहुत सरछता हुई, च्रौर च्रार्य-समाजने 'जन आन्दोछन'का रूप ले लिया । उनके अनुगामी उनके धर्मके भारतीय स्वरूपसे बहुत आकर्षित हुये। 'वेदोंकी त्रोर बढ़ चलो'के मन्त्रने उन लोगोंको ऋत्यधिक आकृष्ट किया जो उस समय पश्चिमके धार्मिक सिद्धान्तोंको

चुनौतो देना चाहते थे। " १८८३ में स्वामी द्यानन्दकी मृत्यु होनेपर कर्नल छोकलॉट (Col. Oclott) ने उनको, 'एक महान देशभक्त', घोषित किया था। वे द्यानन्द स्वामीही थे जिन्होंने स्वराजकी घोषणाकर 'भारत भारतीयोंका है" की प्रथम पुकार उद्योषितकी थी।

धार्मिक संस्थात्रों में थियोसोफिकल सोसाइटीने भी भारतके राष्ट्रीयताके आन्दोलनको आगे बढ़ानेमें काफी सहायता पहुंचाई। इस संस्थाने भारतीयोंको उनके प्राचीन गौरवकी महिमा बताकर उन्हें अपने पुरातन धर्म, संस्कृति और सभ्यताको वचाने और बढ़ानेके लिये प्रेरित किया।

धार्मिक सुधारकों में श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानन्दका भी बहुत बड़ा स्थान है। इन महापुरुषोंने अपने प्रभावसे भारतीयोंको हिन्दुत्वकी तरफ खींचा और प्राचीन आदर्शोंसे उन्हें प्रभावित किया। श्री रामकृष्ण परमहंसने सेवा पर बहुत अधिक जोर दिया। उनकी सेवाका यह कार्य आज भी 'रामकृष्ण सेवा-सङ्घों'के द्वारा भारतके बहुतसे प्रान्तों में चल रहा है।

परमहंसके महान् शिष्य स्वामी विवेकानन्दने भारतको 'आध्यात्म'की महिमा समझाकर भारतीयोंको आश्वस्त किया, तथा उन्हें 'आध्यात्म द्वारा संसारको जीतनेका सन्देश दिया'। साथ ही उन्होंने—राष्ट्रीयताके सन्देशका भी भारतीयोंमें प्रवछतासे प्रचार किया।

<sup>1.</sup> The Rise and Growth of the Congress In India by C. F. Andrews & Girija Mukerjis, PP 34-35.

अतः १९ वीं सदीमें भारतमें कई प्रकारसे धार्मिक आन्दो-लन चले जिन्होंने भारतको राष्ट्रीय प्रेमका मार्ग दिखलाया, और भारतीयोंको उनके महान अतीतकी महिमा बतलाकर उनमें राष्ट्रीय प्रेम तथा देश-भक्तिकी प्रवल भावनायें पैदा करदीं।

धार्मिक ऋान्दोलनोंके साथ-साथ अंगरेजी सरकारकी ऋनी-तिपूर्ण नीतिने भी भारतीयोंको राष्ट्रीय ढंग पर संगठित होनेमें खूव मदद पहुंचाई। अंग्रेजी शिचाके प्रसारसे इस समय ( १९ वीं सदी ) भारतमें अंग्रेजी पढ़े लोगोंका एक वर्ग पैदा हो चुका था। लेकिन पूरी तरहसे शिचित होनेपर भी इस वर्गने अनु-भव किया कि ब्रिटिशराज हर प्रकारसे उनकी उन्नतिके मार्गमें वाधक है। शिक्षित वर्गकी तरह व्यापारी वर्गको भी यही अनु-भव हुआ कि सरकारकी आर्थिक नीतिका लक्ष उन्हें न उभरने देनेका है। अतः इस नीतिके फलसे शिक्षित और ज्यापारी दोनोंही वर्ग असन्तुष्ट हो चले। साथ ही अंगरेज रंगकी स्पर्धाके कारण काले भारतीयोंको अपनेसे बहुत ही नीचा और अयोग्य सममते थे। अतः इस जातीय अभिमानने हिन्दुस्तानियोंको श्रीर भी धुब्ध कर डाला, और भारतीय प्रजा श्रीर अंगरेज शासकोंके बीच एक गहरी खाईं पैदा हो गई। हमारे लिये अंगरेज नौकरशाहीकी इस दुर्नीति और जातीय अभिमानका परिणाम अच्छा ही हुआ क्योंकि उनके इस जातीय-गौरव और दुर्व्यवहारने हमारे दिलों में भी राष्ट्रीयता श्रीर जातीयताके भाव प्रबलतासे उगा दिये।

हम कह आये हैं कि अंग्रेजी पढ़ा वर्ग इस समय बढ़ता जा रहा था, किन्तु 'काले' होनेके कारण उच्च सरकारी पदों का मार्ग उनके लिये बन्दसा था। महारानी विक्टारियाके चार्टर

में यद्यपि जातीय समानताका राग ऋलापा गया था, किन्तु लार्ड लिटनने यह स्पष्ट रूपसे घोषित कर दिया था कि चार्टरके वचनोंकी पूर्ति नहींकी जा सकती। फलतः शिक्तित वर्गका असंतोव बढता ही गया और १८७७—१८७८ में भारतमें इन्डियन सिविज सर्विसके लिये कलकत्तेमें पहिला संगठित आन्दोछन हुआ। यदापि यह आन्दोलन सिविल सर्विसके लिये किया गया. किन्त उसका ध्येय अन्तिमतः हिन्दुस्तानकी जनतामें एकता श्रीर संगठनकी भावनाश्रोंको सजग करना था। इस श्रान्दोलन को प्रेरणा देनेवाली संस्था 'इन्डियन ऐसोसियेशन' थी। यह संस्था श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके द्वारा वंगालमें २६ जुलाई १८७५ में कायमकी गई थी। इस संस्थाका ध्येय था—(१) राजनैतिक प्रश्नोंके लिये शक्तिशाली जनमत एकत्र करना, (२) एक सामान्य राजनैतिक ध्येयके छिये भारतीय जनताको संग-ठित करना, श्रीर (३) हिन्दू मुस्लिम एकताको बढ़ाना। इन ध्येयोंको आगे बढ़ानेके लिये निःसन्देह एसोसियेशनने काफी कार्य किया। इटलीके वीर मैजिनीकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनात्रोंसे प्रभावित और प्रेरित होकर इन्डियन एसोसिये-शनने भारतकी राष्ट्रीय एकता पर भी खूब जोर दिया और अपने प्रोप्राममें राष्ट्रीय एकीकरणके ध्येयको प्रमुखता दी । यह संस्था कांग्रेसके अभ्युत्थान काल तक बरावर उत्साहके साथ काम करती रही। यह उसीके प्रयत्नोंका फल था कि इन्डियन

<sup>1.</sup> Indian Constitutional and National Development. Gurumukh Nihal Singh p. 179.

<sup>2.</sup> The Rise and Growth of the Congress, by C. F. Andrews and Girija Mukerji p. 113.

सिविल सर्विसका आन्दोलन चला और योग्य भारतीय भी सिविल सर्विसमें लिये जाने लगे। वैधानिक आन्दोलनकी यह प्रथम विजय थी। सन् १८७८ में इन्डियन एसोसियेशनने दूसरा वैधानिक आन्दोलन उठाया। यह आन्दोलन लार्ड लिटनके १८७८ के वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्टके विरोधमें हुआ, जिसने भारतीय पत्रोंकी बहुत सारी आजादी छीन ली थी। इस आन्दोलनके फलसे ही लार्ड रिपन (१८८०—८२) के शासनकालमें 'वर्नाक्यूलर ऐक्ट' हटा लिया गया था।

#### कलकत्ताका उदाहरण--

कलकत्ताके इन्डियन एसोसियेशनसे प्रेरित होकर मद्रास, वम्बई और पूनामें भी राष्ट्रीय-उत्थानके विभिन्न ध्येयोंको लेकर संस्थायें स्थापित हुईं। सन् १८७८ में 'मद्रास महाजन सभा' कायम हुई। सन् १८८५ में तय्यबजी, फिरोजशाह मेहता और के० टी० तेळंगके प्रयत्नोंसे बम्बईमें 'वाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन' कायम हुआ। सन् १८७०में पूनामें 'सार्वजनिक सभा' स्थापितकी गई जिसने श्री रानडे और श्री जोशीके अधिनेतृत्व में राष्ट्रीय हितके कई एक काम किये। यह सभा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाळनेवाळी एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकालती थी। पत्रिकाके ज्यादातर लेख श्री रानडेके ही छिखे होते थे। श्री जेम्स किलोकके अनुसार इस सभाने पश्चिमी भारतको जागृत करनेमें बहुत वड़ा काम किया और राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं पर जनमतको तैयार करने और वनानेमें योग दिया।

<sup>1.</sup> Mahadeva Govind Ranade, by Killock p.25,

## राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना-

जव कि विभिन्न प्रान्तों में इस प्रकार भारतीय समस्याओं को सुछझाने के लिए अलग-अलग सङ्गठन बन रहे थे, उसी समय राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने इन प्रान्तीय सङ्गठनों को एक सूत्रमें प्रथित कर उन्हें एक राष्ट्रीय प्रकारमें ढालने की चर्चा भी शुरूकर दी थी।

इसी वीच, इलवर्ट विलकी एक आंखें खोलने वाली घटना भी हो पड़ी। लिटनके वाद लार्ड रिपन (१८८०-१८८३) वाइस राय हुये थे। छार्ड रिपन 'एक उदात्त अंग्रेज थे, उनमें सहजरूपसे न्यायके प्रति प्यार था। श्रतः वे १८५८ की महारानी विक्टोरिया की घोषणाको कार्यान्वित करते हुए जातीय भेद याने गोरे और काले वर्णका भाव हटाकर भारत श्रोर यूरोपके दोनों देशोंकी जनताको समानताके स्तर पर ले आना चाहते थे । अतः समा-नताकी भावनात्रोंसे पेरित होकर उनके शासनमें इलबर्ट नामसे एक बिल पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों (Judges)को प्रेसीडेन्सीके नगरोंके अतिरिक्त, देशी जिलोंमें भी अंगरेज नागरिकोंके फैसले करनेका अधिकार दे दिया गया था। इस विलके पास होनेपर अंगरेजोंने बहुतही हो हल्ला मचाना शुरू किया । अंगरेज अपनेको शासक वर्गका समभते थे,इसछिये 'काले' मजिस्ट्रेटके सामने खड़ा होनेमें उन्होंने अप्रतिष्ठाका सवाल उठाया। अंगरेज नौकरशाही भी तिलमिला उठी। अंगरेजोंने प्रतिष्टा के साथ यह भी जाहिर किया कि यदि 'गोरे'का न्याय करनेका श्रिधकार 'काले को दे दिया गया तो ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव

<sup>1.</sup> Indian National, Congress—1909-p. 952.

हिल जायगी । अंग्रेज और यूरोपियनोंका यह जातीय अभि-मान और अहङ्कार था। यूरोपियनोंने इलवर्ट विलके विरुद्ध जगह-जगह विरोध-प्रदर्शनके लिये डिफेन्स एसोसियेशन कायम करने शुरू किये और अपने संगठनोंको चलानेके लिये चन्दे भी इकट्टे किये। सफेट जातिके विशेषाधिकारोंको सुरिचत रखनेके लिये इस प्रकार खूब जोरोंसे आन्दोलन चला। ' डिफेन्स एसोसियेशनने इंगलैंड और भारत दोनों जगह इलबर्ट विलका ऐसा विरोध किया कि अन्तमें छाई रिपनकी भारतीय सरकारको उसे वापिस ले लेना पड़ा। इस घटना और यूरोपियन डिफेन्स ऐसो-सियेशनके संगठनका परिणाम अन्तमें हमारे राष्ट्रीयजागरणके लिये अच्छाही सावित हुआ। गोरी जातिके इन व्यवहारोंको देखकर राष्ट्रकी आंखें खुलीं। अव तक प्रान्तोंमें ही भारतीय श्रपना सङ्गठन करने पर लगे थे; किन्तु श्रव यूरोपियन डिफेन्स ऐसोसियेशनने उन्हें चेता दिया कि यदि उन्हें अंगरेजी सरकारसे टकर लेना है तो एक राष्ट्रीय सङ्गठन कायम किया जाना चाहिये। फलतः सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने १८८३ में यूरोपियन डिफेन्स ऐसोसियेशनके मुकाबलेमें राष्ट्रीय आन्दोलने और राष्ट्रीय फन्ड (कोष) चलानेके निमित्त एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस बुलाई।

इसी समय (यानी १८८३) एक उदात्त अंगरेज एलान आक्टेवियन धूमने भी भारतके राष्ट्रीय सङ्गठनको बनाने और प्रेरित करनेमें बड़ी मदद पहुंचाई। श्री धूम पहिले एक उच सरकारी पद पर रह चुके थे। १८८२ में सरकारी नौकरीसे इतीफा देकर वे शिमलामें बस गये थे। वे एक बड़े दूरदर्शी

<sup>1.</sup> Renascent India by H. C. E. Zacharias p. 109–110

राजनीतिज्ञ थे। ब्रिटिश राजकी दुर्नीति और नौकरशाहीके जातीय श्रभिमानका परिणाम उन्हें स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। वे देख और समभ चुके थे कि यदि भारतकी वर्तमान श्रमंतोषकी सुलगती हुई श्रान्तरिक श्रागको शान्त न किया गया तो देश भरमें फिर १८५७ की भांति ही जगह-जगह क्रान्तिके विस्फोट भड़क उठेंगे। ह्यूमको सुफिया विभागकी कई रिपोटोंसे यह भी ज्ञात हो चुका था कि कृषकवर्गमें श्रमंतोष वढ़ता जा रहा है, श्रौर मुलक में षड्यंत्रकारी गुप्त संगठन पैदा हो रहे हैं। ह्यूम इस स्थितिको रोकना चाहते थे। उन्होंने श्रंगरेज नौकरशाहीको इस स्थितिको भयंकरता सममानी चाही, लेकिन १८५७ की सफलतासे ब्रिटिश नौकरशाही निश्चिन्त हुई वैठी थी, इसिलये उन्होंने ह्यूमके कथन पर कोई ध्यान न दिया।

श्रतः ह्यूमने श्रव अपना रुख बदला और हिन्दुस्तानी नेताश्रोंसे संबंध जोड़ा। उन्होंने एक खुले पत्रमें कलकत्ता विश्व-विद्यालयके प्रेजुएटोंको ललकारते हुये कहा—'मेरे जैसे विदेशी भारतवर्ष श्रीर उसके बच्चोंको प्यार कर सकते हैं, किन्तु उनमें राष्ट्रीयताकी प्रेरणा नहीं भर सकते, इसल्यिये वास्तविक रूपसे मुल्कके लिये उसीके निवासियोंको कार्य करना चाहिये!' ह्यूमने इस प्रकार कलकत्ताके प्रेजुएटोंको भारतके 'बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक पुनरत्थानके हेतु' एक संगठन कायम करनेकी प्रेरणा दी।

<sup>1.</sup> Alllan Octavian Hume, C. B, Father of the Indian National Congress, by Sir W. Weederburn, London, 1913, p. 52.

ह्यमकी इस प्रेरणा और बनर्जीके राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय कोष स्थापनाकी चेष्टाके परिणामसे आखिर १८८५ में राष्ट्रीय संगठनके हित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापनाकी गई। हमारी आजकी राष्ट्रीय कांग्रेसका यही स्रोत है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापनाके सम्बन्धमें ह्यूमने तत्कालीन वाइसराय श्री डफरिनसे भी मंत्रणाकी थी और वाइसरायने इस वातको स्वीकार भी किया था कि "यह अच्छा होगा यदि मुल्कमें कोई ऐसा संगठन हो जिसके द्वारा सरकार मुल्कके जनमतसे परिचित रह सके।" इस प्रकार ह्यूमने भारतीय सरकारका भी राष्ट्रीय कांग्रेसके निर्माणमें सहयोग प्राप्त कर लिया था। परिणामतः भारतीय सरकारने नवजात कांग्रेसके आरम्भिक विकासमें किसी प्रकारकी रकावट न पैदाकी, वरन वम्बईमें जब कांग्रेसका प्रथम बार अधिवेशन हुआ तो वहुतसे सरकारी अफसरोंने भी उसमें हिस्सा लिया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी पहिली सभाका होना पहिले (२२ से ३० दिसम्बर १८८५) पूनामें निश्चित हुआ था, किन्तु पूनामें यकायक हैजाका प्रकोप फैलनेसे सभाका स्थान बादमें वम्बईमें रखा गया। कांग्रेसकी इस पहिली सभामें हिन्दुस्तानके तमाम हिस्सेसे लगभग ७२ प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे। उस समयसे आज तक कांग्रेसकी बैठक हर साल किसी मुख्य नगर या गांवमें होती ही रहती है।

कांग्रेसकी पहली सभाके सभापित रमेशचन्द्र बनर्जी चुने गये थे। सभापितके पदसे दिये भाषणमें उस समय बनर्जीने कांग्रेस-के ध्येय और लक्ष्य इस प्रकार प्रकट किये थे—(१) मुल्कके

<sup>1.</sup> Wedderburn p. 60.

तमाम कार्यकत्तात्रोंमें आपसी मेळ जोल वढ़ाना; (२) राष्ट्रीय एकताको वढ़ाना; (३) जनमतको सङ्घठित करना; तथा (४) इस वातके छिये प्रयत्न करना जिससे "भारतीयों को अपने मुल्कके शासनमें यथोचित स्थान प्राप्त हो सके आदि।"

प्राथमिक कांग्रेसके ये ही विनम्न ध्येय थे। किन्तु इन विनम्न ध्येयों के होते हुये भी त्रिटिश सरकार जल्दी ही कांग्रेसके आंतरिक राजनैतिक भावों को समझ कर उसके मार्गमें अड़चनें पैदा करने छगी। छाई डफरिन, जिसने स्वयं कांग्रेसकी स्थापनामें सछाह दी थी वही अब कांग्रेसके बढ़ते हुये प्रचारको देखकर उसे "राजद्रोही और अलप वर्गीय सभा कहने छगा।" फलतः १८८८ से जब इछाहाबादमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सरकार हर प्रकारकी रकावटें कांग्रेसके मार्गमें डालती चछी गई।

किन्तु इन रुकावटों के वावजूद ह्म कांग्रेसके कार्यको आगे बढ़ाते गये। भारतीय कांग्रेसके ध्येयको प्रचारित करने के लिये ह्यूमने १८८८ में इंगलैंडमें एक एजेंसी स्थापितकी जिसके पहिले मंत्री श्री डच्लू-डिगवी हुए। यह एजेंसी १८८९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी एक कमेटीके रूपमें वदछ दी गई। इस कमेटीके प्रचारके परिणामसे ही श्री बाडलाफ (Bradlaugh) ने १८८९ में बम्बईकी कांग्रेसमें भाग लिया था। इस वक्त की कांग्रेसने भारतमें प्रतिनिधित्वपूर्ण शासनकी शुरुआतके लिए एक स्कीम रखी थी, जिसे बाडलाफने पार्लियामेन्टमें एक विल द्वारा पेश करनेका बचन दे दिया था। तद्नुसार बाडलाफने १८८९ में एक बिल पेश भी किया। बाडलाफके बिलको पेश हुआ देखकर गवर्नमेंटने अपनी सर्व-प्रियता खो जानेके

हरसे स्वयं भी एक विल्ल पार्लियामेंटमें पेश कराया, जो ब्राहलाफके बिलसे बहुत घट कर था। दुर्भाग्यवश १८९९ में ब्राहलाफकी मृत्यु हो गई, और गवर्नमेंटके बिलको पास होनेमें कोई दिक्कत न पड़ी। फलतः गवनमेंटका बिल १८५२ में शाही आज्ञासे १८५२ का इण्डिया कौंसिल ऐक्टके नामसे पास हो गया।

१८९२ के इण्डिया कौंसिल ऐक्टके अनुसार, जो कि कांग्रेस के आन्दोलनका ही फल था—पहिले पहल 'चुनाव'का सिद्धांत व्यवहारमें आया और कौंसिलके सदस्योंको 'वोट' देनेके अलावा वार्षिक-बजट पर विवाद करनेका हक भी दे दिया गया।

किन्तु कांग्रेस इस ऐक्टसे ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ गई। कांग्रेस तो शासनमें "भारतका पूरा प्रतिनिधित्व, और कौंसिलके सदस्योंकी सीमित शक्तियोंका प्रसार चाहती थी," और यह १८९३ के कांग्रेसके अधिवेशनमें दादा भाई नौरोजीने स्पष्ट घोषित भी कर दिया था। दादा भाई नौरोजीने पहिले पहल 'स्वराज' को भारतका ध्येय भी घोषित किया। इस ध्येयकी प्राप्तिके लिये इन कांग्रेस नेतात्र्योंने—वैधानिक-आन्दोलन, और भारतीयोंका ब्रिटिश प्रजातन्त्रवादियोंके साथ मिलकर कार्य करना—ये दो मार्ग बतलाये।

कांग्रेसने इस प्रकार अपने इतिहासके पहिले वीस वर्षों अपना सुचारू रूपसे संगठन किया और राष्ट्रमें एकता कायम कर दी। फलतः ब्रिटिश राजके मुकाबलें खड़ा होनेके लिये उन्हें अब अपनेपर मरोसा होने लगा और ब्रिटिश प्रजातंत्रवादियों के सहयोगकी भी उन्हें कोई विशेष जरूरत न रह गई। निःसन्देह कांग्रेस दहतासे बढ़ती चली जा रही थी।

8 88

किन्दु कांग्रेसके विकासके वनिस्पत उससे भी तीत्रगति से राष्ट्रीयता, त्थीर विदेशी ,हुकूमतसे स्वतंत्र होनेकी भाव-नात्रोंने विकास किया। भारतमें अब वैवानिक आन्दोलनके प्रति श्रमंतोषकी आवाजें प्रकम्पित होने लगीं। युवक समाज भारतके वैधानिक आन्दोलनकी धीमी गतिसे उकता सा उठा। वे सोचने लगे कि वैधानिक आन्दोलनके अलावा क्या कोई ऐसा क्रांतिकारी मार्ग नहीं हो सकता जिसके अनुसरणसे अधिकारों की प्राप्ति तत्वरता और तेजी से हो सके। क्या अंगरेजी सर-कारसे किसी दूसरे मार्गसे भी काम लिया जा सकता है ? क्या अंगरेजी शक्ति वाकई छोहेकी दीवार है जिससे टक्कर छेना केवल अपना सिर फोड़ना है ? वस्तुतः अंगरेजी-शक्तिको अजेय श्रौर अपार समभनेका कारण दुर्दमनीय गुलामी और गोरे राज की कठोर निरंकुशता थी। अंगरेजोंने निःसन्देह भारतीयोंको इस बुरी तरहसे दवा रखा था कि हिन्दुस्तानी अपने दिलों में अपने आपको गोरे अंगरेजोंसे अकथनीय रूपसे तुच्छ समभने लगे थे। श्रंगरेजोंके कठोर श्राधिपत्य तथा १८५७ के विद्रोहका जिस भीषणतासे अंगरेजी सरकारने भारतीयों से बदला लिया था, उससे हिन्दुस्तानी ब्रिटिश-राजसे अभी तक अपरिमित रूपसे संत्रस्त हुए बैठे थे। ब्रिटिश सरकारने आर्मस्-ऐक्ट द्वारा भारतीयोंको निः शस्त्र भी कर रखा था। इससे भी वे अत्यन्त भीरु और कायर बन गये थे। अतः ऐसी अवस्थामें हिन्दुस्तानियोंको ब्रिटिश राजकी मुखालफत करने की हिम्मत हो भी कैसे सकती थी ? भारतही नहीं एक प्रकारसे पूरा एशिया ही तब गोरे प्रभुत्वको असमान्य और अजेय मान बैठा था। किन्तु इसी बीच १८९४ में एक ऐसी घटना हुई जिसने काली

जातिकी आखें खोछ दीं। १८९४ में अबीसीनियाके काले एशियाई राज्यने अखोआके युद्धमें यूरोपके गोरे इटाछियन आक्रमणकारियोंको दुरी तरहसे परास्त कर उन्हें अपने मुल्कमें युसनेसे रोक दिया। इस घटनाको देखकर नवजागृत भारत भी सोचने लगा कि यदि अबीसीनियाकी काछी जाति गोरे इटालियनोंको ढकेछ सकती है, तो क्या हिन्दुस्तानके काछे गोरे अंगरेजोंको नहीं निकाल बाहर कर सकते? उन्हें अब कांग्रेस की नरम और वैधानिक रीति वा नीति निष्फलसी जंचने लगी। वे सोचने छगे कि इस नीति पर चछनेसे राष्ट्रको १० वर्षोंमें बड़े प्रयत्नोंके वाद आखिर एक मामूछी कौंसिछ ऐक्टके सिवा और क्या मिल सका? अतः नवीन-भारतने कान्तिके मार्गपर अग्रसर होनेका निरुचय किया। इस आग्नेय—मार्गकी ओर बढ़ने वाछे आन्तोंमें महाराष्ट्र और बंगाल सबसे आगे रहे।

महाराष्ट्रमें इस समय बाल गंगाधर तिलक नेतृत्वमें राष्ट्रीयताके विचार बड़ी तेजीके साथ फैल रहे थे। तिलक एक महान् देश भक्त थे, जिनका महाराष्ट्रकी जनतापर अत्यिष्ठ प्रभाव था। जन-मान्य होनेके कारण उन्हें देशने 'लोक मान्य' की उपाधि भी प्रदानकी थी। सारे भारतमें तिलक, लोकमान्य और चितपावनके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त कर गये थे। तिलक देशभक्त होनेके साथ ही एक महान् पंडित और ऊँचे कच्चके राजनितिज्ञ भी थे। जनतापर उनका पूरा-पूरा प्रभाव था; अतः इस दृष्टिसे "वे ही भारतके पहिले राजनैतिक नेता थे, जिनकी आवाजकी पहुंच जनता तक थी।" निःसन्देह तिलकसे पूर्ववर्त्ति नेताओं में से कोई ऐसा न हुआ था जिसकी आवाज पढ़े-लिखे समाजके बाहर

जन साधारणतक पहुंच सकी हो। इस जन-नेता और प्रचण्ड राजनीतिज्ञने बड़ी भीषणताके साथ अंगरेज-शाहीके विरुद्ध प्रचार शुरू किया। और देशमें जागृतिकी एक व्यापक लहर पैदा कर दी!

ऋपने युगके वे सचमुच 'गांधी' थे, अन्तर केवल यही था कि गांधीजीकी तरह वे शांत और मृदुछ न थे, श्रीर हिंसक क्रांतिमें विश्वास रखते थे। इसलिये यदि तिलकको 'तीक्षण गांघीं कहा जाय तो अनुचित वा अनुपयुक्त न होगा। विशेष-तया तिलकके प्रचारसे महाराष्ट्रमें राष्ट्रियताने खूब जोर वकडा। महाराष्ट्रके युवक ब्रिटिश-शासनके छौह-पंजेसे अपने को छुडानेके लिये तड़फड़ा उठे। अंगरेजोंके प्रति उनके हृदयों में कोपकी भीषण ज्वाला दहकने लगी। इसी समय १८९७ में पूनामें प्लेग फैला श्रोर उसे द्वानेके लिये श्रंगरेजी सरकारने वहाँकी त्रिटिस रेजीमेन्टको आज्ञा दी। लेकिन वीमारीको द्वानेके बजाय ये नृशन्स और आततायी सैनिक वहाँकी . जनताकोही दवाने और रौंधने लगे। उनके इस दुर्व्यवहारका नव-चेतनासे पूर्ण भारतका युवक-हृदय कैसे सह सकता था ? अतः वहाँके भारतीयोंने प्रतिहिंसासे उत्तेजित होकर पूनाके कलक्टर और ब्रिटिश-रेजीमेंटके एक लेफ्टिनेन्टकी हत्या कर डाली।

भारतीयों के इस दुस्साहससे भारत सरकारका हृदय काँप उठा। उन्हें प्रतीत होने लगा कि भारतीय अन्दरही अन्दर सशस्त्र क्रांतिकी मंत्रणा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि १८५७ की क्रांति के नेता नाना साहब-'चितपावन' थे, और तिलक भी 'चितपावन' कहलाते हैं, इसिछिये हो न हो तिलक के इशारेपर ही ( यद्यपि इसके छिये कोई प्रत्यत्त प्रमाण न था ) ये राजनैतिक हत्यायें हुई हैं। फलतः संत्रस्त श्रोर भयभीत सरकार द्वारा तिलक पकड़ लिये गये श्रोर उन्हें १८ महीनेकी सस्त सजा दे दी गई। किन्तु हिंसासे हिंसा क्या कभी दब सकी है १ तिलक को सजा देकर ब्रिटिश-सरकारने उन्हें और क्रांतिको दबा डालना चाहा था, किन्तु इससे क्रांतिकी ज्वाला श्रोर भी तीव्रतर हो उठी श्रोर तिलक वन्द होनेसे वस्तुतः जनताके श्रोर भी निकटस्थ चले आये। जनताकी दृष्टिभें तिलक राजनैतिक शहीदों सें श्रम्रगामी साबित हुए। क्रांतिकी लहर दवनेके वजाय वंगालमें भी फूट निकली।

लार्ड कर्जन स्रोर वंग-भंग स्रान्दोलन—

सन् १८९८ से १९०५ तक भारतका शासन सूत्र ठार्ड कर्जन के हाथमें रहा। कर्जन एक पक्का साम्राज्यवादी व्यक्तिथा। अव तकके अंगरेज वाइसरायों में से कर्जनहीं वह व्यक्ति हैं जिसे "ब्रिटिश औरंगजेबन भाँ ति उसका शासन भी अनियंत्रित, दिकयानूसी और आतंक पूर्ण रहा। पर उसकी दुर्दमनीय नीतिने भारतीय असन्तोषकी ज्वाठाको भड़का कर, ब्रिटिश राजकी नींवको हिळानेमें ही अधिक काम किया। अपने मनमें शायद वह यही सोचता रहा होगा कि गुळाम भारतीयों को दवाना कोई कठिन कार्य नहीं है; क्योंकि भारतीय गुलामों में भला कौनसी ताकत है जिससे वे उसके शासनकी बुराइयोंका प्रतिरोध कर सकते हैं ? कर्जनकी ये धारणायें उसके कई एक अनैतिक कार्यों और जनमतकी पूर्ण उपेन्ना करने की नीतिसे प्रत्यन्न हैं।

कर्जनने पहला आघात 'भारतीय शिच्चा' पर किया था। १९०४ में उसने एक ऐसा ऐक्ट पास कराया जिसके परिणामसे

भारतीय विश्व-विद्यालय व शिक्षा-संबन्धी संस्थाएं शिक्षा-प्रसार और प्रचार के केन्द्र होनेके विपरीत 'नौकरी-पूजको' या 'पद— च्याखेटकों' के निर्माणके केन्द्र बन गये। उसका ध्येयही यह था कि भारतमें ऐसी शिज्ञाका प्रसरण विलक्कल. रक जाय जिससे राजनैतिक जागृतिके पैदा होनेका भय हो ।

इससे भी भीषण कार्य कर्जनका १६१२ का 'दर्बार' था। उस समय जबिक जनता एक स्रोर भूखों मर रही थी, कर्जनने जनताके सारे विरोधोंकी स्रवहेलना कर लाखों रुपया दरबारके 'तसारो' और आतिशवाजी कूँ कने तथा उत्सव मनानेमें बहा दिये?। कर्जनके इन कृत्योंसे भारतीयोंके दिलपर पूर्ग तरह स्रांकित हो गया कि ब्रिटिश शासनका छक्ष्य और ध्येय एक मात्र 'आर्थिक शोषण' और 'प्राचीन हिन्द' का मान-मर्दन करना है ।

अतः उसके इन कार्योंसे भारतकी मनोद्शा बिगड़ चली और लोगों के दिल अंग्रेजी शासनसे शुव्ध हो उठे । ऐसी स्थिति में कर्जनने 'बंग-भंग' की घोषणा कर हिन्दुस्तानी हृद्य और मस्तकपर एक और वज्र-प्रहार किया। यह घटना उसी समयकी है, जब एशियाकी एक छोटीसी शक्ति जापानने, यूरोप के दानव-स्वरूप रूसको तुसिमाकी छड़ाईमें हराकर गोरी जाति-योंको कॅपा दिया था। एशियाई जापानकी इस विजयने अन्तरीप से लेकर हिमाछय तक भारतकी धमनियोंमें भी एक नूतन बल

<sup>1.</sup> Renascent india, Zacharias, p. 13

<sup>2.</sup> Congress, 1903, Ghose, pp. 745, ff.

<sup>3.</sup> Economic History of British india, by Ramesh Chandara Dutt.

श्रोर रक्तका संचार कर दिया! जापान की विजयने भारतके शुब्ध और संत्रस्त हृदयमें यह आशा और विश्वास पैदा कर दिया कि एशियाई और कृष्ण-वर्षके होने पर भी गोरी अंगरेज जातिका यदि शक्ति हो तो अवश्य मुकावला किया जा सकता है। पं० जवाहरलालके शब्दों में "जापानकी विजय एशियाको ऊपर उठाने वाली थी। इस विजयने भारतीयों के मनसे अंगरेजों से अपनेको छोटा समभनेकी भावना वहुत घटा दी …। परिणामतः राष्ट्रीय भावनायें बंगाल तथा महाराष्ट्रमें तेजीसे फैल उठीं।

इस प्रकार जापानी विजयसे प्रभावित होकर, भारतीय जनताका हृदयभी अंगरेजी दुर्नीतिका सामना करनेके लिये वल पकड़ गया। अतः जब वंगालपर अपनी कूट-नीतिका चाकू चला कर कर्जनने वंग-भंग करनेकी तजबीज रखी तो सारा वंगाल उसके विरोधमें कांप उठा। वंग-भंगके द्वारा कूटनीतिज्ञ कर्जन वंगाली जातिकी एकताको भंग करना चाहता था। उसकी यह आन्तरिक इच्छा थी कि पूर्वीय वंगाल और आसामको हिन्दू और मुस्लिम दो प्रान्तोंमें बांटकर उनमें प्रतिद्वन्दता उत्पन्न करदी जाय। लेकिन उसके इन घातक ध्येयोंको वंगालही नहीं सारा भारत एक दम ताड़ गया। फलतः समस्त भारतमें बङ्ग-भङ्गके प्रति विरोधमें करीब ५०० सभायेंकी गईं। किन्तु कर्जनकी निरंकुश सरकारने आंखें मूंद लीं और कान बहरे कर दिये। बङ्गाली जनताने तब एक जबर्दस्त अर्जी ६०,००० व्यक्तियोंके दस्तखतोंके साथ पार्लियामेन्टको मेजी। लेकिन उसका भी कोई

<sup>1.</sup> Glimpses of the world History, 44 p.

फल न निकला। आखिर १८०५ में हिन्दुस्तानने यकायक २० जुलाईके सरकारी गजटमें पढ़ा कि सरकारने बङ्ग-भङ्ग स्वीकार कर लिया है, खोर जनताकी आवाज पूरी तौरपर ठुकरा दी गई है।

कर्जनने जिस घृष्टताके साथ जनताकी अवहेलनाकी, उससे वंग-भंगके जन-आन्दोलनकी गित-विधि और भी तीव्र और उम्रतर हो चली। पहलेके आन्दोलनों में केवल सभा करके प्रस्ताव ही पास किये जाते थे, किन्तु वंग-भंगने आन्दोलनका वह रूप ही बदल डाला। कलकत्तेमें चीनके उदाहरणको लेकर ७ अगस्त १९०५को एक आम सभा हुई जिसमें यह ते हुआ कि जब तक वंग-भंग रह न कर दिया गया, जनता अंगरेजी मालको न खरीदेगी। अंगरेजी मालके वाईकाट और स्वदेशीको अपनानेका यह नारा देशको प्रथम बार इसी समय दिया गया था। बंग-भंगके आन्दोलनने निःसन्देह भारतमें एक नूतन चेतनता और जागृति की धारा प्रवाहित कर दी।

कर्जनकी सरकारकी ज्यादितयों से खीजकर वंगालके वाई-काटके निश्चयको १९०५ की कांग्रेसने भी स्वीकार किया। लाज-पत रायने मालवीयजीके बाईकाटके प्रस्तावका अनुमोदन करते हुये देशको नया सन्देश देते हुए कहा "भारतको अब भिखारी-पनसे ही सन्तुष्ट नहीं रहना है....। यदि उन्हें वास्तवमें अपने मुल्क की चिन्ता है, तो स्वतन्त्रताके लिये उन्हें अब स्वयं संघर्ष करना होगा।" अतः कांग्रेसकी नरम नीतिको लोग अब नीची निगाहों से देखने लगे और तिलक जैसे तीचण राजनीतिज्ञकी चाहना करने लगे। लेकिन कांग्रेसने अपने वैधानिक प्रयत्नोंको जारी रक्खा और गोखलेको भारतकी तरफसे बंग-भंगको उठा लेनेकी माँग करने के लिए इङ्गलैंड भेजा। किंतु भारतमंत्री श्री मोरलेने गोखलेको पत्थर-सा कठोर जवाब देते हुए कहा—"बंग-भंग एक निश्चित

फैसला है, श्रीर उसे मेटा नहीं जा सकता।" इसी समय गोखलेने भारतके लिये स्वायत्त शासनकी भी माँग रखी थी, श्रीर उत्तरमें मोरलेने विगड़ कर कांग्रेस प्रतिनिधि गोखलेकी भत्सना करते हुए कहा था, "इस (स्वायत्त शासन) की माँग करना, चंद्रमाके लिये चिल्लाना हैं।"

मोरलेके इन व्यवहारों से भारतीय जनताको अब यह सम-भनेमें कुछ वाकी न रही कि भारतका हित कांग्रेसकी भिख-मंगी और नर्म नीतिसे नहीं हो सकता। और भारत अंगरेजोंके विरुद्ध अपने पेरों पर खड़े होकर ही कुछ कर सकता हैं।

# कांग्रेस ऐक्यका टूटना १६०७—

भारतने अपना कल्याण अब उत्साह और क्रांतिसे परिपूर्ण बंगालके क्रांति पुरुष अरविंद घोष और महाराष्ट्रके महापुरुष तिलकके नये क्रान्तिकारी मार्गके अनुकरणमें अनुभव किया। फलतः सन् १६०७ में सूरतकी कांग्रेसमें दो विभाग हो चले—नर्म और गर्म अथवा शांत और उप! उप दलकी नई पार्टीमें बंगाल और महाराष्ट्रके उप्रवादी या क्रांतिकारी शामिल थे। इस नई पार्टी या दलके प्रधान नेता तिलक तथा विपिन चन्द्रपाल और अरविंद घोष थे। तिलक अपने अनुयायियों को निर्भीक बननेका मंत्र दिया करते थे। वे जनताकी ही शक्ति द्वारा ब्रिटिश राजको जनताके सामने मुकनेके लिये विवश कराना चाहते थे। और उन्हें अपने इस ध्येय पर भरोसा भी था।

नर्भ दळ अथवा पुरानी कांग्रेसमें इस समय पुराने नर्भ दळी नेता श्रो मालवीय, दिनेश वाचा, फिरोजशाह मेहता,

<sup>1.</sup> Renascent India, p. 145.

सुरेन्द्र नाथ वनर्जी श्रोर छाजपतराय थे । और इनका नेतृत्व करने वाले सुविख्यात नर्म दली गोपाल कृष्ण गोखले थे ।

कांग्रेसपर आधिपत्य तब नर्मदलका ही था, इसिलये तिलकके गर्मदली कांग्रेससे वाहर कर दिये गये। किन्तु नर्म-दल अपनी सुकावकी नीतिसे सार्वजनिक प्रियता खो वैठी और जनताने विलकही का स्वागत किया। फलतः कुछ समयके लिये कांग्रेस शिथिल होकर पृष्ठ-भूमिमें पड़ गई।

कांग्रेसके इस प्रकार टूट जानेसे त्रिटिश सरकार खुश थी। कांग्रेसमें भेद पड़नेसे निःसन्देह 'स्वराज्य-संग्राम' की शक्तियाँ विखर गई थीं। सरकारने अवसर देख अव दु-धारी तलवारसे काम लिया; नर्म-दळ वालों को शीतळ करनेके ळिए उनके सामने दुकड़े फेंके गये, और गम-दिलयोंको ठंढा करनेके छिये वन्दूक साधी गयी।

इधर बगालमें निरंकुश वाइसरायके कारनामोंसे जो असन्तोष पैदा हुआ उसने अब बम्ब-बाजी और 'हत्याओं' का रूप ले लिया था'। ये घटनायें सूरतमें कांग्रेसके मङ्ग होनेके कुछ ही समय बाद से शुरू हो गई थीं। अतः ब्रिटिश सरकारने गरम दल बालोंको दवानेका यह अच्छा अवसर समका। श्री तिलक, विपिन चन्द्र पाल और अरिबन्द घोष तुरन्त पकड़ लिये गये। तिलक को ६ मासकी सजा हुई और उन्हें माण्डले भेज दिया गया। विपिन चन्द्र पालको भी ६ महीने की सजा हुई, लेकिन घोषको एक सालके वाद बरी कर दिया गया। इसी समय

<sup>1.</sup> International Poltics, by. Frederick L. Schuman. p. 396.

मुस्लिम गरम दली नेता हसरत मोहानीको भी एक सालकी सजा हुई थी। इन नेताओं के पकड़े जानेसे जनतामें भयकी जगह असंतोष और भड़क उठा। फलतः १९०९ में वाइसराय मिण्टो पर वम डाला गया और नासिकमें कलक्टरकी हत्या करदी गई।

इन उपद्रवासे डर कर त्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको शांत करनेके लिये कुछ 'सुधार' देनेका निश्चय किया। किन्तु ये सुधार किसी सच्ची नीयतसे नहीं दिये जा रहे थे। बंग-भङ्गके समयसे नये पूर्वीय बंगाल और आसामके मुस्लिम प्रान्तका गवर्नर बराबर हिन्दू और मुसलमानों में भेद पैदा करता जाता था और खुले शब्दोंमें हिन्दुओंका विरोध करते हुए मुसल-मानोंको ''सरकारके प्रिय पात्र'' घोषित कर उन्हें हिन्दुओंसे अलग होनेके लिए प्रेरित करता रहता था। इसीसे १९०६ में जब मिण्टोने सुधारकी योजना बनाई तो मुसलमानोंने आगा खाँ के नेतृत्वमें एक डिपुटेशन भेंजकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वं (communal representation) की मांग पेशकी। सरकार हिन्दू-मुस्लिम भेद तो चाहती ही थी, ऋतः मिण्टोने सहर्ष इस मांगके पत्तमें अपनी 'हाँ' जाहिरकी, जिसका घातक परिगाम आज तक भारत उठा रहा है। सरकारकी भेद-नीति निःसन्देह विजयी हुई, और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य टूट चला। मुसलमान अब कांग्रेसको राष्ट्रीय के बजाय हिन्दू संस्था कहने लगे। फलतः १९०६ में आगाखाँ ने मोहसिन उत्सुल्ककी प्रेरणा पर मुस्तिम अधिकारोंकी रक्षा और ऋपने खोये हुए बादशाही जमानेके वेभव को पुनः प्राप्त करनेके उद्देश्यसे हिन्दू कांत्रेसके विरोधमें मुसलमानोंकी 'मुस्लिम लीग' नामसे एक अलग संस्था कायम कर डाली।

१९०९ में श्राखिर भारतीय असंतोषकी ज्यालाको रोकनेके लिये गर्वनमेन्टने कुछ सुधार दिए जो मिण्टो-मोरले सुधारके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन सुधारों के अनुसार भारतीयों को वाइसरायकी कौंसिल तथा प्रान्तीय शासकों की कौंसिलों में जगह दी गई, श्रीर व्यवस्थापक सभाओं को प्रसारित किया गया। इनके अलावा सुस्लिम लीगको मांगपर भयानक साम्प्रदायिक जातीय प्रतिनिधित्व भी सुधारमें भारतको मिला। इस जातीय प्रतिनिधित्व भी सुधारमें भारतको मिला। इस जातीय प्रतिनिधित्व भी सुधारमें भारतको मिला। इस जातीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर सरकारने निश्चय ही प्रजातन्त्र विरोधी सिद्धान्तको स्वीकार किया था। सभाश्रोंका रूप सुधारों के बाद भी अप्रजातन्त्रात्मक ही रहा,क्यों कि उन्हें शासनमें कोई अधिकार दिया गया था, और उनकी शक्ति केवल 'विवेचना श्रीर श्रालोचना' तकही सीमित रखी गई थी। शासनकी पूरी शक्ति वैसे सरकारने अपने हाथों में ही थामके रखी। अतः प्रधानके शब्दों में मिण्टो-मोरले सुधारों भारतीय जनताको लेशमात्र भी शासन में जिम्मेदारी प्राप्त न हो सकी थी।

किन्तु इन सुधारोंसे कांग्रेसका नर्म-दल खुश हो उठा। इन सुधारोंका विरोध करनेके बजाय उन्होंने उनका स्वागत किया! केवल गर्म-दलही सुधारोंका विरोध कर सकता था, लेकिन उसके नेता तब सींकचोंमें बन्द थे, और नेतृत्व-विहीन अनुयायि कुछ करनेमें असमर्थ थे। परिणामतः भारतका राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल पड़ गया। केवल बंगालमें बङ्ग-भङ्गका आन्दोलन चलता रहा और सौभाग्यसे अन्ततः सफल होकर ही शांत हुआ। १९११ में जार्ज पंचमको वाध्य होकर अपने मुखसे घोषणा करनी पड़ी थी कि बंग-भंगको खतम कर उसे पुनः एक कर दिया जायगा। इस के साथ-साथ जार्जने राजधानीको कलकत्तासे हटाकर

दिल्ली लेजाने की घोषणा भी की थी। इस समय हार्डिञ्ज यहाँ पर वाइसराय थे।

१९११ का साल हमारे राष्ट्रीय इतिहासका एक सौभाग्यशाली साल था। वंग-भंगका आन्दोलन इसी साल सफल हुआ था, और इसी साल हिन्दू तथा मुसलमानोंने मिलकर स्वराज प्राप्तिके लिये आपसी ऐक्ट कायम करनेकी गरजसे एक कान्फ्रेंस भी बुलाई थी। इस कान्फ्रेंसमें वेडरवर्न (Wehderburn), वनर्जी (Banejiee), मालवीय, रहीमतुल्ला, हसनइमाम, जिन्ना और अर्ली माइयोंने भाग लिया था। मुहम्मद खली लीगके गर्मदली (Leftwing) नेता थे। इस दलने ही मुस्लिम लीगको जातीयता और राज-भक्तिके खंधकूपसे बाहर आनेको प्रेरित किया था। फलतः १९१३ में अपने वाम पक्षसे प्रभावित होकर लीगने खागे के लिये अपना ध्येय "दूसरी जातियों से मिलकर भारतके लिये स्वायत्त-शासन की प्राप्ति" स्वीकार किया। कांग्रेसने खुश होकर लीगके इस प्रस्ताव और निर्णय का बहुत सरगर्मी एवं उत्साहसे स्वागत किया था।

इस घटनाके परिणामसे आगे चलकर हिन्दू और मुस्लिमों में एक-पैक्ट भी कायम हुआ जो लखनऊ पैक्टके नामसे प्रसिद्ध है।

इसी वीच दुर्माग्य से कांग्रेसके दो बड़े नेता गोखले श्रौर फिरो-जशाह मेहता स्वर्ग सिधार गये। अतः कांग्रेस उनके नेतृत्वसे बंचित होकर कुछ समयके लिये शिथिल सी पड़ गई। यह मौका हमारे राष्ट्रके इतिहासमें वड़ा नाजुक था। और मुल्ककी राजनैतिक हाल डांवाडोल थी।

अतः १९१४ में जब यूरोपमें पहिला महायुद्ध छिड़ा भारत बड़ी ही कठिन अवस्थामें था।

## महायुद्ध और भारत-

१९०७ में हमारे देशमें गर्म-दली आन्दोलनने काफी जोर पकड़ा था, किन्तु १६११में बंग-भंगके रद किये जानेपर यह आन्दोलन स्वयं शान्त हो गया था। रहा नर्म-दल। वह १६०९ में मिण्टो-मोरले सुधारसे खुश हो उठा था। और रही सही विरोधी शक्तियां तिलक आदि के जेलमें होनेसे विलक्कल दब गई थीं। फलतः १९१४ में यूरोपीय युद्धके छिड़ने पर भारतके राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वतन्त्रताके संघर्षकी लहरें शक्तिहीन हो रही थीं।

इस शक्तिहीनताको खतम करनेके लिये नर्म और गर्म द्लोंके पारस्परिक मत-भेद तथा हिन्दू-मुस्लिम अनैक्यका दूर किया जाना बहुत जरूरी था। सौमाग्यसे इस बार गर्म और नर्म द्लोंको जोड़नेमें श्रीमती ऐनी वेसेन्टने प्रशंसनीय कार्य किया। श्री वेसेन्टने सन् १९१३ में इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय राजनीति. में प्रवेश किया था। इसी समय सन् १९१४ में तिलक भी मांडलेसे सजा काट कर लौट आये थे।

बेसेन्ट और तिलकने अब साथ मिलकर १९१४ में 'होमरूल लीग' स्थापित की और जोरोंसे उसका प्रचार भी आरम्भ कर दिया। इन नेताओंने पहले कांग्रेस पर ही इस नये आन्दोलनको उठानेका जोर दिया, किन्तु जब ९ महीनेकी अवधिके बाद भी कांग्रेसने होमरूल लीगके सन्बन्धमें कोई जवाब न दिया तो श्री बेसेन्टने पृथक होकर होमरूल लीग की अलगसे स्थापना कर डाली। यह होमरूल लीग मद्रास प्रान्तमें बड़े जोरोंसे फैली। इसी समय महाराष्ट्रमें जोजेफ बैपटिस्टा और तिलकके प्रयत्नोंसे महाराष्ट्र-होमरूल लीग भी स्थापित हुई और थोड़े ही समयके भीतर सारे वम्बई प्रान्तमें उसका प्रभाव छा गया। इस प्रकार गर्म दल वालोंकी कांग्रेसके विरूद्ध अपनी एक अलग निजी संस्था ही कायम हो गई।

श्री बेसेन्टके प्रयत्नोंसे १९१६ की कांग्रेसमें सव प्रकारके राजनैतिक विचार रखने वालोंको अपने-अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। श्री विपिन चन्द्र पालके कथना- नुसार १९१६ की कांग्रेसने श्री बेसेन्टके नये जागृत राजनैतिक नेतृत्व को स्वीकार किया। इस कांग्रेसने तिलक, जिन्हें १९०० में कांग्रेससे निकाल दिया गया था, का भी बड़े जोरोंसे स्वागत किया। तिलकने इस कांग्रेसमें 'स्वायत्त शासन' की मांगका प्रमुख प्रस्ताव पेश किया था।

इसी समय लखनऊमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी बैठक भी हुई त्रीर उन्होंने भी तिलककी तरह 'स्वायत्त शासन' की मांग का प्रस्ताव पास किया।

लखनऊमें, हिन्दू मुसलमानों के बीच इस समय आपसी अनेक्यको दूर करनेका सौदा भी कर लिया गया। इस सौदे के अनुसार मुसलमानोंने 'स्वराज' के ध्येयको स्वीकार किया और हिन्दुओंने 'साम्प्रदायिक निर्वाचन' (communal Electorates) की मांग स्वीकार की। हिन्दू-मुस्लिमके बीच का यह जातीय सौदा या सन्धि 'लखनऊ पैक्ट' के नामसे प्रसिद्ध है।

इसी समय महायुद्धके छिड़नेपर लार्ड हार्डिञ्जकी सरकारने भारतको संसारके राष्ट्रोंमें बराबरी और समानताका पद दिखाने

<sup>1.</sup> Mrs. Besant; a psychological Study. Madras, I917, p. 201.

का वायदा देकर भारतीयोंको यूरोपीय युद्धमें सहायता देनेके लिये फुसलाया और वहकाया। भारतके लोगोंने इस वायदेका विश्वास किया और हर प्रकारसे इंगलैंडकी मदद करनेको तैयार होगये। भारतको सचमुच यह आशा हो चली थी कि उसे इसबार खबरय ही ऊँचे दर्जेके राजनैतिक सुधार प्राप्त होंगे। किन्तु युद्ध चलता गया और अन्त तक सुधार होते न दिखलाई दिये। फलतः भारतके राजनैतिक दल फिरसे अशान्त होने लगे।

भारतकी नौकरशाही, भारतीय आकां चाके प्रति उदासीन थी। चतः उनका अनियंत्रित शासन भारतके च्रसन्तीषको बढ़ाताही चला गया। सन् १६१४ में टकींसे युद्ध छिड़ने और कुत (च्रप्रेल २६,१६१५) के शत्रुओं के हाथमें पड़ने पर, इंगर्ठेंडको भी इस नौकरशाहीकी अनियंत्रितता और च्रयोग्यताका पता छग गया। टकीं के युद्धका पूरा संचालन भारतीय सरकारके जिम्मे था। किन्तु जिस प्रकार युद्धका संचाछन किया गया उससे भारतकी नौकरशाहीकी अयोग्यता पूरी तरहसे सावित हो गई। भारतीय नौकरशाहीकी इस अयोग्यताका प्रमुख कारण १६१७ में पार्लियानेन्द्री मेसोपोटामिया कमीशनकी रिपोर्टमें भारतीय नौकरशाहीका जन-मतका विरोधी होना बतलाया गया, च्रौर इस बात पर जोर दिया गया कि "भारतीयोंको नागरिकताके पूरे अधिकारों के साथ च्रपने मुल्कके शासनमें हाथ बंटाने और नौकरशाहीको नियन्त्रण में रखनेके लिये भरपूर च्रिथकार दिये जाने चाहियें"।

इस रिपोर्टके फलसे १६१७ में सर आस्टिन चेम्बरलेन

<sup>1.</sup> Renascent India, p, 189.

<sup>2.</sup> Ibid; p 122.

भारत-मंत्रीके पदसे हटा दिये गये और उनकी जगह मांटेग्यू भारत-मंत्री बनाये गये।

मंत्री पद्पर आकर मांटेग्यूने २० अगस्त सन् १६१७ को पार्लियामेन्टमें भारतके प्रति सरकारकी नई नीतिकी घोषणा करते हुये प्रकट किया कि सरकारकी इच्छा भारतको 'जिम्मेदार शासन' देनेकी है, और इसके लिये इंगलैंड कोई प्रयत्न वाकी न रखेगा। इस घोषणाको सुनकर भारतको फिर उम्मीद बंधी और सुलगता हुआ असंतोष शांत पड़ गया।

'जिम्मेदार शासन' की योजना सफल बनानेके लिये कुछ .
सुधारोंको देनेका निर्णय कर मांटेग्यू स्वयं भारत आये
और नवम्बर सन् १६१७ से १६१८ की मई तक यहाँका दौरा
करते रहे। यहाँ आने पर नये सेकेट्रीको माल्म हुआ कि बाइसराय चेम्सफोर्डसे लेकर निम्न अंगरेज पदाधिकारी तक एक भी
अंगरेज ऐसा नहीं जो भारत को किसी प्रकारके सुधार देनेके
पन्तमें हो।

मांटेग्यू के आने के कुछ समय पहिले होमरूल लीग के नेतृ श्री बेसेन्ट भी जेलसे रिहा कर दी गई थीं। अतः १६१७ की कलकत्ता कांग्रेसकी वे ही सभानेत्री चुनी गई थीं। बेसेन्ट श्री तिलकने श्रवसर देखकर यहाँ श्राये हुये भारतमंत्री मांटेग्यू को कांग्रेसमें आने के लिये निमन्त्रण दिया। मांटेग्यू बहुत तत्परतासे कांग्रेसमें शामिल होने के लिये तैयार थे, किन्तु नौकरशाहीने उन्हें ऐसा न करने दिया । आखिर बेसेन्टने मांटेग्यू से सुधारों के बारे में स्वयं मिलकर कांग्रेसकी ओर से स्पष्टतया यह जतला दिया कि सुधारों की कोई योजना तभी मान्य होगी

<sup>1.</sup> An Indian Diary, p. 122.

जब भारतको 'होमरूल' और 'आर्थिक' ऋधिकार देना स्वीकार किया जायगा! मांटेग्यूने 'होमरूल' के ध्येयको तो स्वीकार कर लिया, किन्तु आर्थिक अधिकार देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेसका गर्म दल इससे असन्तुष्ट हो उठा, लेकिन नर्म-दल मांटेग्यूकी सुधार योजनाको ठीक सममते हुये १६१७ की कलकत्ता कांग्रेससे अलग हो गया। फलतः १६१७ में कांग्रेस पर, गर्म-दल या बामपक्षका जिससे ६ वर्ष पहिले वे निकाल दिये गये थे, नर्मदलसे बिना किसी संघर्षके पूरा अधिकार हो गया। इस प्रकार १६१७ का साल कांग्रेसमें बामपक्षकी विजयके साथ खतम हुआ।

इसी बीच मांटेग्यूने भी अपनी रिपोर्ट पूरी की और चेम्सफोर्ड तथा अपने दस्तखतों के साथ उसे लेकर इंगलैंड चला गया। जुलाई १९१८ में यह मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई। रिपोर्ट में निम्न सुधारों को दिये जानेकी सिफारिश की गई थी—

(१) स्थानीय सभाओं (local bodies) पर जनताका अधिकार रहे; (२) प्रान्तीय सभाओं में जिम्मेदारी बरती जाय; (३) केन्द्रीय सरकारपर असर डालनेके छिये साधन बढ़ाये जांय; (४) भारतीय सरकारपरसे पार्छियामेंट और भारत-मंत्रीका अधिकार हल्का कर दिया जाय आदि।

इस रिपोर्टके प्रकाशित होते ही कांग्रेसके तत्कालीन नेताओं— बेसेन्ट श्रौर तिलकने उसका विरोध किया। तिलकने मुल्क को कांग्रेस श्रौर लीगकी बनाई 'स्वराज' योजनापर टिके रहनेका निर्देश दिया। इसपर विचार करनेके लिए बम्बईमें तुरन्त कांग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलानेका निश्चय भी कर लिया गया। किन्तु दूसरी तरफ नर्म-दल वाले मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोट द्वारा घोषित सुधार के प्रस्तावों के इर्द-गिर्द एकत्रित होने छगे। अतः उन छोगोंने बम्बईमें बुछाये गये कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें भाग न लिया, वरन् वम्बईमें कांग्रेसके विरुद्ध अपनी अछगसे एक कान्फ्रेन्स बुलाई और इंडियन 'छिबरछ फेडरेशन' नामसे एक नया संगठन कायम कर दिया।

फलतः १६१८ में कांग्रेसका राजनैतिक ऐक्य पुनः खतम हो चला ! नर्मदल, जो महायुद्धके पूर्व कांग्रेसमें एक शक्तिशाली दल था, युद्ध-कालमें कमजोर पड़ चुका था। इसलिये युद्धके अनन्तर जब उन्होंने अलगसे अपनी 'लिबरल फेडरेशन' नामसे एक नयी संस्था कायमकी तो नर्मदल अल्पमतमें हो गया।

कांत्रेसकी जब ऐसी स्थिति थी और मत-भेदों में पड़कर भारतीय राजनैतिक दल एक दूसरेसे विलग होते जा रहे थे, महात्मा गांधीने भारतके राजनैतिक मंचमें प्रवेश किया। उनके प्रवेशने कांत्रेसमें एक नई स्फूर्ति, नया जीवन और नई चेतना पैदा कर दी। संचेपमें गांधीजीके कुशल और न्तन नेतृत्वने कांग्रेस-में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया—और राष्ट्रकी बिखरती हुई शक्तियाँ तथा दूटते हुए दल उनके शुभ प्रयत्नसे पुनः देशकी एक मात्र 'महासभा' कांग्रेसमें आकर मिल गये। परिणामतः गांधीके नेतृत्वको पाकर कांग्रेस भारतकी पूर्णतया एकमात्र राष्ट्रीय और राजनैतिक संस्था बन गई। अतः यह कहना उचित और मान्य होगा कि कांग्रेसके इस परिवर्तन, परिवर्द्धन और क्रांतिकारी विकासका इतिवृत्तिही महात्मा गांधीके जीवनका इति-हास है, जिसको आगे आने वाले अध्याय और स्पष्ट कर सकेंगे।

# महात्मा गांधी का प्रारम्भिक जीवन

### अध्याय ३

जन्म-

महात्मा गांधीका पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गांधी है। उनका जन्म आश्विन वदी १२ संवत् १९२५ अर्थात् २ अक्तूबर १८६९ ईसवीको पोरबन्दर अथवा सुदामापुरीमें हुआ था। उनके पिताका नाम कबा गांधी था। कबा गांधीकी चार पित्नयाँ थीं। अन्तिम पत्नी पुतली बाईसे उनके एक कन्या और तीन पुत्र हुये—जिनमें सबसे छोटे हमारे महात्मा गांधी थे।

### पिता-माता---

गांधी परिवार यद्यपि मूळतः काठियावाड़ के पुरातन पंसारी या बनिया जातमें से है, किन्तु पुरतों से यह गांधी परिवार राज-नैतिक कार्यही करता रहा। महात्मा गांधी के दादा और पिता वर्षों तक पोरबन्दर के यहाँ दीवानपद पर रहे। उनके पिता लगभग २५ वर्षों तक पोरबन्दर के राणा के दीवान थे। पोर-बन्दर के अलावा राजकोट और काठियावाड़ की अन्य रियासतों में भी कवागांधी या कर्मचन्द्र गांधी ने दीवानिगरी की थी। कवा-गांधी अपनी न्याय-प्रियता के लिये बड़े प्रसिद्ध थे। दीवान होने पर भी उनमें बड़प्पनका उन्माद न था। राज्य के वे बड़े वफादार थे। एक बार पोलिटिकळ एजेन्ट के द्वारा राजकोट के महाराजका

अपमान िकये जानेपर वे रोषसे तिलिमिला उठे थे। स्वामीके अपमानको न सह सकनेसे उन्होंने खुलकर पोलिटिकल एजेन्ट का विरोध तक किया जिसके लिये उन्हें कुछ घंटे हवाछातमें भी रहना पड़ा था। एजेन्ट उनसे उनकी घृष्टताके छिये माफी मँगवाना चाहता था। किन्तु कवागांधी सर मुकानेवाछोंमें न थे। आखिर छाचार होकर ब्रिटिश एजेन्टको ही मुकना पड़ा और कवागांधी हवाछातसे मुक्तकर दिये गये। अन्याय और असत्यके सामने सर न मुकानेकी यह प्रवृत्ति उनके सबसे किष्ट पुत्र-मोहनदास कर्मचन्द्र गांधीमें खूब खिछी।

महात्मा गांधीकी माता बहुतही सती और साध्वी स्त्री थीं। वे पक्की हिन्दू नारी श्रीर धर्म कर्ममें रत रहने वाली थीं। वे बहुधा कठिन व्रत और उपवास किया करती थीं। धार्मिक होनेके साथ वे पूर्णतया व्यवहार कुशल भी थीं। राज दरबार की सभी बातें वे जानती थीं। वे श्रपने पत्नी श्रीर मातृपद्के कर्त्तव्योंको वहुत निष्ठाके साथ किया करती थीं। वे हमेशा इस श्रोर प्रयत्नशील रहतीं कि उनके लड़के लड़की सत्चरित्र और नेक हों। निःसन्देह माताकी यह कामना पूरी होकर रही। उनके कनिष्ठ पुत्र मोहनदास कर्मचन्द गांधीके दिलपर उनकी साधुता, स्वच्छता और धार्मिकताकी ऐसी छाप पड़ी, जिसने कालान्तरमें उनके इस कनिष्ठ लड़केको 'महात्मा'के पदको पहुंचा दिया।

शिचा-

मोहनदास गांधीका बचपन पोरवन्दरमें ही बीता। शिक्ता के

१ त्र्यात्मकथा, त्र्यनु, हरिभाऊ उपाध्याय, भाग १, त्र्यध्याय १, पृष्ठ ४ ।

लिये पहिले उन्हें पोरबन्दरके एक पाठशालामें भर्ती किया गया। किन्तु कुछही समय बाद पिताके राजकोट चले आने पर वे भी राजकोट चले आये और वहाँकी एक पाठशालामें भर्तीकर दिये गये। मोहनदास गांधी तब ७ वर्षके थे। कुछ वर्ष पाठशालामें रहनेके उपरान्त उन्हें १२ वर्षकी अवस्थामें हाईस्कूलमें रख दिया गया। किन्तु उनका स्कूलका जीवन विशेष प्रतिभाशाली न रहा! वे उस समय इतने झेंपू थे कि स्कूलके दूसरे छड़कोंसे संकोचवश मिलना तक पसन्द न करते थे। लेकिन उनके चित्रमें जो सत्यानुराग आज सबको विमोहित और स्तम्भित किये हुए है, तबभी मौजूद था! दूसरे छड़कोंकी नकल करके अपनी गलती सुधारना या दूसरेके कन्धेको पकड़कर ऊपर उठना वे कभी पसन्द न कर सके।

वालक मोहनदासके सत्यानुरागको बढ़ानेमें हरिश्चन्द्र नाटक ने बहुत काम किया। इस नाटकको देखनेपर बालक मोहनदास इतने प्रभावित हुए कि उन्हें रातिद्देन हरिश्चन्द्रके ही सपने त्राने छगे। वे सोचा करते "हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों न हों?" उनकी सत्यपर अब दृढ़िशा और मिक्त हो चली और यह धारणा पक्की हो गई कि 'हरिश्चन्द्रके जैसी विपत्तियाँ मोगना और सत्यका पालन करना ही सच्चा सत्य है। तब से मोहनदास अपने त्राचरणका बहुत विचार रखने लगे। यदि उनके आचरणमें, सदाचारमें कभी कोई त्रुटि रह जाती या कोई भूल हो पड़ती तो वे रो तक पड़ते थे!

विवाह स्रोर इंगलैंड यात्रा-

मोहनदासने मुश्किलसे १२ वर्ष पार किये थे श्रीर अभी हाई-

स्कूलमें ही पढ रहे थे कि माता-पिताने उनका विवाह भी कर दिया। विवाह होनेके बाद सन् १८८७ में उन्होंने मैट्रिक भी पास कर लिया। मैट्रिक पास करलेने पर मोहनदासको बैरिस्टरी पढ़ने के खातिर इंगलैंड भेजनेकी तजबीज हुई। उनके इंगलैंड प्रवास में माताने ऋडंगा दिया। किन्तु ऋाखिर जैन साधु वेचरजी स्वामीकी सलाहसे बालक मोहनदाससे तीन बातों-मांस, मदिरा और स्त्री-संगसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा लेकर माँ ने उन्हें विलायत जानेकी इजाजत दें दी! मोहनदासने माँ को दिये इन तीन बचनों का, लन्दनके भोग ओर विलासके उन्मत्त वातावरणमें रहते हुए भी पूरी निष्ठाके साथ पालन किया। छन्द्न युनीवर्सिटीकी मैट्रिक परीक्षा पास करलेने पर मोहनदासने 'इनर टेम्पल' में कानूनकी पढ़ाई शुरूकी, ऋार १० जून १८९१ में वहाँ की पढ़ाई सफलतापूर्वक समाप्तकर बैरिष्टर हो गये। ११ तारीखको उन्होंने इंगलैंडके हाईकोर्टमें ढाई-शिलिंग देकर अपना नामभी रजिस्टर करा लिया, लेकिन वहाँ ठहरे नहीं और १२ तारीखको ही हिन्दुस्तानके छिये रवाना होगये!

लन्दनमें कानूनका अध्ययन करनेसे मोहनदासको कोई आन्तरिक संतोष न मिछ सका। लेकिन वहाँ रहते समय उन्होंने अपने तथा विदेशियोंके धर्म प्रन्थोंका जो अध्ययनकर पाया उसने उनके जीवनके प्रवाहकी दिशाही निश्चित कर डाली।

इंगलैंडमें थियोसोफिस्ट मित्रोंकी प्रेरणासे ही गांधीजीने प्रथमबार 'गीता' को पढ़ा। इससे पूर्व गांधीजीके दिलमें पादरी लोगोंके प्रचारसे यह विचार घर किये हुए था कि हिन्दू धर्म केवल अन्धविश्वासोंका एक गढ़ है, लेकिन गीताके अनुशीलन ते उनकी इस धारणाको मानों दूक--दूक कर डाला। गीता के उद्बोधन से गांधी अपने धर्मके प्रांत जागरूक हो उठे। इसी समय उन्हें ऐडविन ऐरनाई द्वारा अनूदित बुद्धचरित और 'न्यू टेस्टामेन्ट' को भी पढ़नेका अवसर मिला। इन तीनोंका गांधी-जी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। गीता, बुद्ध और ईसाके बचनोंने उन्हें निष्काम कर्म और त्यागकी भावनाओं से उद्बुद् कर डाला। गांधीको प्रतीत हो गया और उनके दिल्में यह बात बिलकुल समा गई कि 'त्याग में ही धर्म है'। यही कारण है कि उनके आगेके जीवनमें हमें सर्वत्र यही त्याग और कर्म की निर्मल और उज्बल धारा अविरत्न और अवाध गतिसे बहती हुई दिखलाई देती है।

## अफीकामें

#### अध्याय ४

#### भारत ऋागमन-

विलायतसे १८९१ की जुलाईमें मोहनदास गांधी बम्बई पहुंचे! भारत पहुंचते ही उन्हें अपनी माताके निधनका दुःखद समाचार मिला! इस कुसमाचारसे उनके कोमल हृद्यको वहुत व्याघात सा लगा!

इस दुःखके शान्त होने पर गांधीजी ने जीवनके चेत्रमें प्रवेश करनेके लिए वम्बई और काठियावाड़के हाईकोटोंमें वकालतका काम करना तय किया! किन्तु इस पेशेसे वे कोई विशेष आमदनी नहीं कर सके। सूठका वे सहारा नहीं लेना चाहते थे और बिना सूठके वकालत जोरोंसे चल नहीं सकती थी! फलतः ज्यावहारिक रूपसे कुछ समय तक वे अपनी वकालतके धन्वेमें सफल न हो सके!

इसी बीच भाग्यवशात गांघीजीको दक्षिण ऋफीका जानेका निमंत्रण मिला। काम था, दक्षिण ऋफीकामें ज्यापार करनेवाले एक काठियावाड़ी मुसलमान ज्यापारीके मुकदमें की पैरवी करना! गांधीजीने इस निमंत्रणको सहसा स्वीकार किया, क्योंकि उस समय उनकी स्व-इच्छा भी नई दुनिया देखने और नये अनुभव करनेकी हो रही थी! माताजीके स्वर्गवास होनेसे भी उनका मन उचटा हुआ था श्रोर इसिंछये वे जैसे-तेंसे हिन्दुस्तानको छोड़ना चाह ही रहे थे। फलतः मुकद्मेका काम लेकर १८९३ में गांधी पहली बार अफीका पहुंचे।

### नया ऋनुभव---

अफ्रीका जाते समय गांधीजीकी इच्छा मुकद्मेके समयसे अधिक वहाँ रहनेकी न थी। किन्तु अफ्रीका पहुंचने पर भारती-योंकी वहां जो दुर्दशा उन्हें देखनेको मिली, उसने उन्हें अनिश्चित काल तक वहाँ रहने और उन किनाइयोंमें हिस्सा वँटानेके लिए वाध्य कर दिया! नैटालमें उन्होंने अनुभव किया कि वहाँ के गोरे उन्हें एक अञ्चतके जैसा सममते हैं! गोरोंके प्रत्येक वर्ताव उन्हें विस्मयकारी मालूम दिये! डरबनकी अदालतमें प्रवेश करने पर वहाँ के मजिस्ट्रेटने जब धृष्टता पूर्वक गांधीजीको पगड़ी उतारनेको कहा, तो वे अभिमानसे काँप उठे और अदालत छोड़कर बाहर निकल आये! उन्हें आइचर्य हो रहा था कि भारतीयों और भारतीय आचार-विचारोंके गोरे क्यों इतने विरोधी हैं! अतः मजिस्ट्रेटके अनैतिक व्यवहारका उन्होंने अखबारोंमें भी विरोध किया!

इस प्रकार गोरों के विरोधमें खड़े होनेवाले गांधी पहले भारतीय थे। उनके इस साहस ने तीन ही चार दिनमें दक्षिण अफ़ीकामें उनकी ख्याति फैळा दी! इसी समय एक और ऐसी घटना हो पड़ी जिसने गांधीजीके आन्तरिक विप्लवको उभाड़कर आध्यात्मिक विरोधका मार्ग इंगित किया! गांधी डरबनसे प्रिटोरिया जा रहे थे। रेलका सफर था और वे पहले दर्जेमें बैठे हुए थे। लेकिन मेरित्सवर्ग पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों

ने उन्हें पहले दर्जेसे निकल जानेको कहा क्योंकि वे भारतके निवासी और काले थे! पर सरल और विद्वेषहीन गांधी समम न सके कि पहले दर्जेका टिकट होते हुए किस तरह उनके बैठने पर आक्षेप किया जा रहा है? उन्हें इसमें सरासर अनीति माल्म दी! अतः उन्होंने इस अनीतिके सामने मुकना अस्वीकार कर उत्तरनेसे इनकार कर दिया, किन्तु रेलवेके अफसरने सिपाहियोंकी मददसे उन्हें वाहर निकालकर ही चैन लिया।

इसी तरह ट्रांसवाल पहुंचने पर जब गांधीजीने घोड़ा-गाड़ी को यात्रा शुरू की तो वहाँ भी उन्हें हिन्दुस्तानी होनेके कारण अपमान सहना पड़ा। उन्हें कुळी सममकर गाड़ीमें पहले तो हांकनेवालेके पास जगह दी गई, और बादमें जब गाड़ी पार्डी-कोप पहुंची तो एक गोरे अधिकारीने गांधीजीको उस जगहसे भी हटकर अपने पेरोंके पास बैठनेको कहा। अपमानकी यह हद थी। गांधी इस भारी अपमानको न सह सके और उन्होंने अपनी जगह छोड़नेसे कर्तई इनकार कर दिया। अभिमानी गोरा किसी भारतीयकी अवज्ञाको कैसे सह सकता था। अतः उसने छातों और हाथोंसे गांधीजीको पीटना शुरू कर दिया, और यदि गाड़ी के दूसरे मुसाफिर बीच-बचाव न करते तो गोरा उस दिन गांधी-जीको गाड़ीसे गिराकर ही चैन लेता।

इस प्रकार रंग-द्वेषके फलसे मार्गमें अनेक कष्ट उठानेके बाद गांधीजी प्रिटोरिया पहुंचे। गोरोंके इन आघातों और अनीतियों से उनका हृदय जुब्ध हो उठा। उन्हें प्रत्यच हो गया कि गोरे रंग-द्वेषके कारण भारतियोंको दिचण श्रफ्रीकामें कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो क्या इसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता ? यह विचार आते ही गांधीने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी कष्ट और दुःख सहने पड़ें, वे अवश्य इन अन्यायों और अनी-तियोंका विरोध करेंगे।

### प्रिटेरियामें--

प्रिटोरियामें पहुंचने पर गांधीजीको और नये अनुभव हुए। सरल-गांधी उस समय गोरी जातियोंके रंग-द्रेषसे विलकुल अपित्वत थे। इसिलये अफ्रीकामें रंग-द्रेषके अपमान-जनक अनुभवोंने प्रारम्भमें उन्हें इतना परेशान किया कि यदि भारतीयोंके साथ उनका सम्बन्ध न हो गया होता और काले-वर्ण वालोंके प्रति होने वाले इन अन्यायोंका विरोध करनेकी उनमें भावना जागृत न हुई होती तो वें फौरन ही अफ्रीकासे उल्टे पांब घर लौट आते।

परन्तु जिन भावनाओं ने उन्हें छौटनेसे रोका, उन्हों ने उनमें आत्म-संयम और विनम्नता भी पैदा कर दी। गोरों के होटछों में स्थान न मिछनेसे अब उन्हें कोई खेद न था। उनका आत्म-संयम इतना बढ़ गया था कि गोरे संतरी द्वारा फुटपाथ पर पीटे और लातों से ठुकराये जानेपर भी उनमें प्रतिहिंसाका भाव न पैदा हुआ। यह घटना प्रेसीडेन्ट क्रूगरके मकानके पास ही हुई थी। गांधीके एक यूरोपियन मित्रने उन्हें उस दुष्ट संतरीपर मुकदमा चलानेकी सलाह भी दी थी, पर अहिंसाकी प्रतिमूर्ति गांधीने 'प्रतिहिंसा' से काम लेना स्वीकार न किया। अपनी जातिपर होनेवाले इन

अपमानोंको सहना वे सीख चुके थे। वे समम गये थे कि यह अनीति जाति मूलक है, इसलिये समष्टि रूपसे ही उसका विरोध किया जा सकता है। उन्हें अब हरदम यही चिन्ता सताने लगी कि गोरोंके रंग-द्वेषसे भारतीय मान और प्रतिष्ठाकी कैसे रक्षा की जाय, और कौनसा उपाय काममें लाया जाय, जिससे भारतीयोंकी हीनावस्थाको बदला-जा सके।

### धर्मीका ऋध्ययन—

प्रिटोरियामें रहते गांधीजीको विभिन्न धर्मोंके अध्ययनका भी मौका मिला। उन्हें माल्म हो गया कि प्रत्येक धर्ममें कुछ-न-कुछ अच्छा जरूर है। उनके इस अनुभवने उन्हें प्रत्येक धर्मके प्रति श्रद्धालु बना दिया। यही कारण है कि हिन्दूधर्मके परमभक्त और अनुयायी होते हुए भी वे दूसरे धर्मोंके प्रति समादर-भाव रखते हैं। राम और कुष्णकी तरह ईसा और मुहम्मद भी उनके लिये समान श्रद्धा और आदरके पात्र हैं।

उनकी इस सम-दृष्टिने ही गांधीको विश्व-बन्धुत्वकी भी प्रेरणा दी है। टॉलस्टायकी 'गोस्पल इन ब्रीफ' और 'ह्वाट टु टू' पुस्तकोंके अध्ययन ने उनकी विश्व-बन्धुत्वकी भावनाको और भी प्रज्वलित किया। फलतः वे उत्तरोत्तर विश्व-प्रेमके पुजारी बनते चले गये। विश्व-प्रेम और आत्म-निरीत्तणके भावोंने उनके आगत जीवनका मार्गभी निर्दिष्ट कर डाला। आत्म-निरीक्षण द्वारा गांधीको यह माल्म हुआ कि सही और सच्चा धम तथा ईश्वरकी पूजा या उपासना प्राणिमात्रकी सेवामें सिन्न-

१ आत्मकथा, भा. २. पृ. १४५-१४६

हित है। फलतः उन्होंने जीव-मात्रकी सेवा को अपने जीवनका एकमात्र लक्ष और ध्येय निर्धारित कर लिया। इस सेवा-धर्मके द्वारा गांधी आत्म-दर्शन करने एवं ईश्वरको प्राप्त करने का विश्वास भी रखते थे।

भारतीय सम्पर्क ऋौर मंडलकी स्थापना—

सेवा—धर्मके बोधित्वको प्राप्त कर गांधीजीको अब कुछ सोचने—विचारनेको न रह गया ! उनका जीवन पीड़तों के उद्घारके लिये हैं यह वे तयकर ही चुके थे ! वे यह भी कटु अनुभव कर चुके थे कि गोरे—वर्णके लोग अपने रंग-द्रेष और हुकूमतके मोहमें फंसकर अफ्रीकामें रहने वाले भारतीयोंके साथ किस प्रकार जधन्यता और अनीतिका व्यवहार कर रहे हैं। भारतके अछावा एशियाकी अन्य काछी जातियोंके प्रति भी गांधीजीने यूरोपियनोंको इसी प्रकार दुर्व्यवहार करते पाया! वे इस अनीतिसे उत्तेजित हो उठे और उसका मुकाबला करनेकी सोचने छगे! किन्तु गांधीजी एक प्राक्त दृष्टा और वास्तविकताको सममकर चछनेवाले सुधारक हैं! अतः उन्होंने निरुच्य किया कि यदि मानवता परसे गोरे अभिशापको दूर करना है तो उन्हें पहिले यह कार्य भारतवासियोंसे प्रारम्भ करना चाहिये, क्योंकि भारतीय होनेके नाते भारतकी सेवा उन्हें सहज प्राप्त थी और उसमें उनकी रुच्चि भी थी! उ

१ आत्म कथा, भा. २. पृष्ठ १७५.

२-वही भा. २. पृष्ठ १७५.

महापुरुष जो कहते हैं उसे करके भी दिखलाते हैं! गांधीजी उन्हीं महापुरुषों में हैं ! त्रातः जबसे उन्होंने भारतवासियोंकी सेवा करनेका निश्चय किया, वे तन-मन-धनसे उस ओर प्रवृत्त हो गये ! उन्होंने प्रिटोरियामें भारतीयोंसे गाढ़ा सम्बन्ध स्थापित किया और उनके सहयोगसे एक भारतीय मंडल स्थापित करने की योजना बनाई। इस मंडलमें विना किसी भेद-भावके हिन्द. मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी धर्मी और वर्णींके भार-तीय शामिल हो सकते थे! मंडलको स्थापित करानेमें गांधीजी का ध्येय यह था कि सब भारतीय एक सूत्रमें बँध जांय ऋौर संयुक्त रूपसे अधिकारियोंसे मिलकर, या प्रार्थना-पत्र आदि भेजकर अपने कष्टों और दुःखोंका इलाज किया करें! फलतः गांधीजीके प्रेरणासे मंडल स्थापित हो गया और बहुत कुछ नियमित रूपसे उसका कार्य भी होने लगा! मंडलके स्थापित होनेसे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंको परस्पर मिलने और विचार विनिमय करनेका एक साधन भी प्राप्त हो गया। ऋपने ध्येयके अनुसार मंडलने अधिकारियोंके पास प्रार्थना पत्र ले जाकर अपने कष्टोंकी फरियाद करना भी शुरू कर दिया। गांधी इस मार्गके अगुवा और पथप्रदर्शक हुए। उन्होंने सरकारी अफ-सरोंसे मिलकर गोरे कानूनोंकी अनीति और ज्याद्तियोंको उनके सामने रखा। इस दिशामें गांधीजीका पहिला कार्य भारतीयों को रेल-यात्रामें सुविधा दिलाना था। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की और उन्हें दिखाया कि उन्हीं के कायदों के अनु-सार हिन्द्रस्तानियोंकी यात्रामें रोक टोक नहीं हो सकती। इस लिखा-पढ़ीके परिणामसे आखिर गोरे अधिकारियोंने यह मंजूर किया कि साफ-सुथरे श्रौर अच्छे कपड़े पहनने वाले भारतवा-सियोंको ऊपर दुर्जेके टिकट दिये जायेंगे।

इस प्रकार गांधीजीके हृदयमें अत्याचारों और अनीतियों का विरोध करने वाली जिन प्रवृत्तियोंका प्रथमतः प्रिटोरियामें उदय हुआ, वे आगे भी उत्तरोत्तर विकास करती चली गईं! प्रिटोरियामें गांधीजीको भारतवासियोंकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितिका प्रथमतः गहरा अव्ययन करनेका अवस्यर भी मिला जो आगे चलकर उनके बहुतही कामका साबित हुआ।

डरबन लोटना ऋौर वापिस ऋानेकी तैयारी—

प्रिटोरियामें अपना कार्य पूरा करके १८६३ के अन्तमें गांधीजी घर लोटनेके इरादेसे डरवन चले आये। किन्तु ईश्वर ने कुछ और ही सोचा था। डरवन आने पर उन्हें माल्म हुआ कि वहाँकी सरकार जल्दा ही 'इन्डियन-फ्रेंचाइज' नामका एक विल पास करने जा रही हैं, जिसके अनुसार नेटालकी धारा-सभाके सदस्योंको चुननेका जो अधिकार हिन्दुस्तानियोंका था छीन लिया जायगा। गांधीजीको यह समभते देर न लगी कि यह बिल भारतीयोंके स्वाभिमान और अस्तित्वको मेट देनेके लिये ही बनाया जा रहा है। उनका हृदय इस अनीतिको देखकर विद्रोहसे तड़प उठा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भारतीयोंको संगठित कर इस अनीति पूर्ण बिलका पूरी शक्तिक साथ विरोध करेंगे! अतः इस विद्रोहका नेतृत्व करनेके इरादेसे गांधीजीने कुछ समयके लिये अपना घर छोटना स्थिगत कर

दिया। अतः आत्म-सम्मानकी रक्षा और न्यायके लिए सिक्रय संघर्ष करनेका यहाँसे गांधीजीके जीवनमें सूत्रपात होता है, और उनका यह संघर्ष आज तक जारी है और तब तक जारी ही रहेगा जब तक संसारसे अनीति और अत्याचार चाहे राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक, दूर नहीं हो जाते। इन अनीतियोंको वे पाप और असत्य तथा अमानवीय मानते हैं, और उनकी जगह सत्य, अहिंसा और प्रेमको स्थापित हुआ देखना चाहते हैं। उनके जीवनका ध्येय ही यह है और इसिएए अपने ध्येय तक पहुंचे बिना गांधीको विश्राम कहाँ?

## नेटाल इंडियन कांग्रेस—

गांधीजीने अपने इरादेके अनुसार भारतीयोंको संगठित कर मताधिकार विरुक्ते विरुद्ध संयुक्त आवाज उठाई और अफ्रीक्त सरकारके पास उसके विरोधमें अर्जियाँ भिजवाई । राजनैतिक कार्योंमें पड़नेका उनके जीवनमें यह प्रथम अवसर था। निष्क्रिय तथा निरुचेष्ट अफ्रीकाके भारतीयोंके जीवनमें भी इस प्रकारकी हलचलका यह समारम्भ था। इस हलचलने वहाँ के भारतीयोंके जीवनमें विकास और क्रियाशीलताके नये अंकुर पैदा कर दिये। अफ्रीकाके भारतीयोंके जीवनमें एक नये प्रभातका मानों उदय हो चला था, और गांधी उस प्रभातकी अरुणिमाके बालरिव थे। जागृतिके इस नूतन प्रभातको देखकर गोरे और

<sup>े</sup> आज जब हम इन पंक्तियों का प्रेस के लिए प्रूफ देख रहे हैं, गांधी जो हिन्दू-सिख और सुस्लिम एकता के लिए १३ ता० जनवरी १९४८ से स्नारान कर रहे हैं।

उनकी सरकार भी स्तम्भित हो उठी। वे मानों जागृतिके उजालेसे चौंधिया उठे थे। साम्राज्यवादके उल्का नव जागृतिके श्काश से चौंधियाना और चिढ़ना अस्वाभाविक न था। वे सतर्क हो इस नवचेतना और नवज्योतिको निरखने लगे। वे सोचमें थे कि यह गांधी क्या करनेवाला है ?

दूसरी ओर गांधीजी भारतीयोंके आगे-आगे चेतनाकी मशाल लेकर बढ़े जारहे थे। उन्होंने मताधिकार बिलके विरोधमें बहुत वड़ी संख्यामें भारतीयोंके हस्ताचर लेकर अफ्रीकाकी सरकारके पास जोरदार अर्जियाँ और विरोध पत्र भिजवाये। अखबारोंमें भी गांधीजीने बिलके विरोधमें विरोधकी आवाजें गूंजाई! लेकिन इतना सब करने पर भी अफ्रीकाकी सरकारने भारतीय जनमतकी उपेचा करके बिलको पास कर ही डाला! पर तब भी इस विरोधका नैतिक असर तो अवश्य हुआ। विरोधके साहसने भारतीयोंको अपने अधिकारोंके प्रति सजग और सचेष्ट बना दिया तथा राष्ट्रके अधिकारों और सम्मानके लिए सम्मिलित होकर उन्हें खड़ा होना सिखला दिया!

विल पास होगया तो क्या, विरोधको तो वह शांत न कर सका था। बिछके पास हो जानेसे गांधीको चोभ था, किन्तु निराशा नहीं! वे जानते थे कि अन्याय मलेही कुछ समयके छिये कानून और तलवारका। सहारा छेकर टिका रहे, लेकिन अन्ततः सत्यके विरोधमें उसे पदच्युत होनाही पड़ेगा। अतः बिलके पास होनेके बाद भी गांधीजीने अपने संघर्षको उसी उत्साह और साहसके साथ जारी रखा जिस उत्साह और साहसके साथ उसका प्रारम्भ किया था। उन्होंने अब भारतीयोंको बहुत बड़ी

संख्या में हस्ताचर लेकर एक और अर्जी नेटालके भारतीय उपनिवेशों के मंत्री लार्ड रिपनके पास भिजवानेकी सलाह दी! तद्नुसार वड़े कठिन परिश्रमसे १०,००० हस्ताक्षर लेकर एक अर्जी रिपनको भी भिजवाई गई! इस अर्जीकी प्रतिलिपियाँ पत्र-पत्रिकाओं और भारतके जन-नेताओं के पासभी भेजी गई! इस प्रकार गांधीजीके सुयोग्य और कुशल नेतृत्वके फलसे संसार भी दक्षिण अप्रतिकामें रहनेवाले भारतीयों के दुःख द्दींसे परिचित होने लगा और मातृ-देश भारतको भी अपने प्रवासी वन्धुओंकी कष्ट-गाथायों सुननेको मिलने लगीं! परिणाम यह हुआ कि मातृ-देशके और दक्षिण अप्रतिकाके भारतीय जो अव तक एक दूसरेसे वेखवर हो रहे थे, एकस्नेह सूत्रमें वॅथ गये! इस प्रकार गांधीजीने सारे जगत और मातृ-देशकी निगाहें दिन्तिण अप्रतिकामें भारतीयों पर होने वाली अनीतियोंकी तरफ खींच लीं!

गांधीजीने नेटालके भारतीयों की तरफसे जो अर्जी रिपनको भिजवाई थी, चारों तरफसे उसका खूब समर्थन हुआ! भारतके सभी पत्रों और विलायतके प्रभावशाली पत्र जैसे 'टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा 'लन्दन टाइम्स' ने भारतीयोंके पक्ष का खूब समर्थन किया! फलतः उक्त बिल अंगरेजी पार्लियामेण्ट में पास होनेसे रक गया, लेकिन चालबाज ब्रिटिशशाहीने उसकी जगह एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसके जरिये अफ्रीकाके गोरे साम्राज्य वादियोंका वह मतलब सिद्ध हो गया जो वे मताधिकार बिलके द्वारा हासिल करना चाहते थे! परिणामतः नेटालके भारतीय अपने अधिकारोंसे आखिरकार विश्वत कर ही दिये गये!

किन्तु 'अधिकारोंका 'योद्धा' और 'अन्यायका प्रतिरोधक' गांधी हार माननेको तैयार नथा! उन्होंने अब वहाँ के भार-तीयोंको अपने हकों और अधिकारोंके लिये लड़नेके वास्ते एक मंजबूत सङ्गठन और सार्वजनिक संस्था कायम करनेकी राय दी! वहाँ के भारतीयोंने इस सलाहका वड़े उत्साह और सम्मान के साथ स्वागत किया और गांधीजीके नेतृत्वमें मई १८६४ को 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' नामसे एक लोक-प्रिय संस्था स्थापित कर डाली!

इस कांग्रेसके मुख्य ध्येय निम्न थे:—नेटालमें जन्मे और रहने-वाले भारतीयोंकी सेवा करना, उन्हें शिचित करनेके लिये 'इंडियन एजुकेशनल ऐसोसिएशन कायम करना' और भारतीयोंके अधि-कारोंके लिए आन्दोलन करते रहना! साथही नेटालके भारतीयों की वास्तविक स्थितिको भारत तथा इंगलैंडके सामने प्रकाशमें लाना भी कांग्रेसके कार्य-क्रमका एक प्रमुख अंग था! इस उद्देश्य को लेकर गांधीजीने स्वयं भारतीयोंकी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए 'दिन्तण अफ्रिकामें रहनेवाले प्रत्येक अंग्रेजसे अपील' और भारतीय मताधिकार' नामसे दो पुस्तकें लिखीं, जो नेटालके भारतीयोंके प्रति निःसन्देह बहुतसे उदार व्यक्तियों और दलोंको आकृष्ट करनेमें सफल हुईं!

नेटाल कांग्रेसका पहिला कार्य-

नवजात नेटाल कांग्रेसने सबसे पहिले गिरमिटिया बिलके विरोधका कार्य हाथमें लिया! अफीकाकी सरकार एक नया गिरमिटिया बिल पास कर भारतीय गिरमिटियों या मजदूरों

पर सालाना ३७५ रु० का कर लगाना चाह रही थी। लेकिन गांधीके नेतृत्वमें भारतीय नेटाल कांग्रेसके विरोध करनेसे उनकी यह मंशा अधूरी ही रह गई। भारतीय सरकारकी मध्यस्थतासे अफ्रीकाकी सरकारको प्रस्तावित ३७५ रु० का सालाना कर घटा के ४५ रु० कर देना पड़ा! किन्तु गांधीका न्यायी हृद्य इस ४५ रु० के करको भी न सह सका। अन्याय छोटा हो या बड़ा, था तो वह अन्याय ही। अतः गांधी नित्य इसी सोचमें तल्लीन रहने लगे कि किस प्रकार इस ४५ रु० के अन्यायी करको भी दूर किया जाय ?

अन्तमें गांधी इस निर्णय पर पहुंचे कि इस अन्यायके विरुद्ध अहिंसक धर्म-युद्ध किया जाना चाहिये! उनके इस निर्णय का जागृत अफ्रीकाके भारतीयोंने पूर्ण रूपसे समर्थन और स्वागत किया! फलतः जब अहिंसक संग्राम में शामिल होनेके लिए गांधीजीने 'धर्म-घोष' किया तो लगभग १०,००० अफ्रीकाके भारतीय उनके पीछे हो लिये! इस अहिंसक सेना पर सरकारने भी अपनी तरफसे खूब सख्त्यां बरतीं, जुर्म ढाहे, बल प्रयोग किया, किन्तु गांधीके सिपाही बढ़ते रहे, बढ़ते गये। परिणामतः गांधीके धर्म-युद्धके सामने आखिर अधर्मी गोरी अफ्रीकाकी सरकारको नत-मस्तक होकर उक्त अनी-तिपूर्ण कर उठाने के लिए मजबूर होजाना पड़ा था। अधर्म पर यह धर्मकी विजय थी, असत्य पर यह सत्यकी विजय थी, और अहिंसाकी वह हिंसा पर विजय थी!

गांधीके शांत ख्रौर तेजस्वी नेतृत्वका ही यह सब प्रतिफल था। उनकी इस तेजस्विता ख्रौर मनःस्विताने अफ्रीकाके भारतीयों को मुग्ध कर डाला। उन्हें मालूम हो गया कि गांधी ही एक मात्र उनका नेता, उनका गुरु और त्राणकर्ता है ! वे गांधीसे चिमट गये। गांधी श्रव उन्हें छोड़कर कहीं न जा सकते थे! फलतः उन्हें भारत छौटनेके इरादेको स्थगित कर श्रनिश्चित कालके जिए नेटालमें वसनेको राजी हो जाना पड़ा।

गांधीजीने परिस्थितियों में पड़कर यह निश्चय किया था। अगर उन्हें पहलेसे इसका पता होता तो वे प्रारम्भमें ही सकुटुम्ब वहां आगये होते! किन्तु उन्हें तब मुकदमेसे अधिक किसी बात का पताही न था, और उसे पूरा कर उन्हें भारत ही छोट आना था! पर अब वहीं बसनेका निश्चय कर लेने पर उन्होंने अपने कुटुम्बको भी भारतसे वहां छे आनेका निश्चय किया! इस वहाने थोड़े समयके छिए भारत आकर वे दिचण अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंके प्रश्न और समस्याओंको भी भारतीय जनता तथा कांग्रेसके सामने प्रकाशमें छा सकते थे। अतः इन दो उद्देश्यों को दृष्टिमें रखकर गांधीजी नेटालके भारतीयों की मंजूरी छेकर १८९६ को कछकत्ता जाने वाले पोंगोला जहाजसे भारतके छिए रवाना हो गये!

# कुछ समयके लिए भारत

(२)

गांधीजी अफ्रीकासे हिन्दुस्तान अपने कुटुम्बको ले जानेकी गरजसे ही न आये थे, किन्तु उनका यह भी अभिप्राय था कि यहाँ पहुंचकर अफ्रीकांके प्रवासी भारतीयों और उनपर होनेवाले गोरोंके अत्याचारोंका भेद स्वदेशवासियों पर प्रकट करेंगे, जिससे मातृ-देश ऋपने इन प्रवासमें पड़े हुये दुःखी भाइयोंके प्रति जागरुक हो जांय और उन्हें आवश्यकतानुसार मदद पहुँ-चाने लगें। इसिलये गांधी अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रश्नको भारतकी जनताके सामने पेश करनेके लिये उतवाले हो रहे थे। उनका यह विश्वास था कि अफ्रीकाके भारतीयोंका प्रश्न भारतीय प्रश्न है, जिसे हल करनेमें भारतको ही सहयोग देना चाहिये। लेकिन चँकि मातृ-देशके सामने ऐसा प्रश्न पहले कभी न आया था, इसल्चिये गांधीने पहले यह उचित समका कि भारतको प्रवासियोंके बारे परिचित करा दिया जाय, ताकि वे उनकी समस्यात्रोंके प्रति जागृत तो हो जाँय। उन्होंने खुद छिखा है कि अफ्रीकाके प्रश्नकी चर्चा करनेमें उनका विचार यह था कि उससे यहाँ के लोगोंमें "अधिक दिलचरपी पैदा हो सकेगी" ।

१. आत्मकथा भा. २. पृष्ठ १२३.

अपने ध्येय और धुनके गांधी आरम्भसे ही महान् और पूर्ण रहे हैं। अतः हिन्दुस्तानमें वे पहुंचे भी नहीं कि प्रवासी भार-तीयोंकी समस्याके प्रचारमें तत्परतासे संलग्न हो गये। कलकत्ते से बम्बई जाते समय रास्तेमें प्रयागसे ही उनका प्रचार कार्य शुरु हो गया। प्रयागमें वे वहाँ के 'पायोनियर पत्र'के सम्पादकसे भिले और उससे अफ्रीकाके प्रवासी भारतियोंके बारे 'पत्रमें चर्चा करनेका' आह्वासन माँगा। गांधीजीको बड़ा संतोष हुआ, जब संपादकने खुशी-खुशी यह कार्य करना स्वीकार किया।

इसके बाद राजकोट पहुंचने पर गांधीजीने खुद भी अफ्रीकाके भारतीयोंकी समस्याओं और स्थिति पर प्रकाश डालनेके छिए एक छोटीसी पुस्तिका छिखी जो 'हरी पुस्तिका'के नामसे प्रसिद्ध है। इस पुस्तिकामें नेटाछके हिन्दुस्तानियोंके दुःखोंका मार्मिक ढंगसे वर्णन किया गया था। इस पुस्तकका देशमें खूब प्रचार हुआ और अफ्रीकाके प्रश्न पर सभी अखबारोंमें चर्चाएँ होने लगी।

अखबारी चर्चासे ही, लेकिन गांधीजी संतुष्ट न हुए। उन्होंने अब अफ्रीकाके प्रश्न पर लोकमत तैयार करनेके छिए शहरों में सभाएँ करनेका निश्चय किया। अतः वे पहले वंबई जाकर रानाडे और फिरोजशाह मेहतासे मिले, जो उस समय भारतके सर्वमान्य और प्रतिष्ठित नेता थे। फिरोजशाहकी मददसे गांधीजी बंबईमें सभा करनेमें सफलीछत हुए और अफ्रीकाका प्रश्न भारतीयों के दिल दिलमें गड़ गया—गांधी यही चाहते थे। सची छगन और सची चेष्टा क्यों न सफल होती ?

बंबईकी सफलताके बाद गांधीजी पूना गये। यहाँ भी वे गोखले, छोकमान्य तिलक और रामकृष्ण भंडारकर आदिसे अफ्रीकाका प्रश्न लेकर मिले। सौभाग्यसे यहाँ भी उनको

श्री भंडारकर की अध्यक्षतामें सभा बुठानेमें आशातीत सफलता मिली।

पूनाके बाद गांधीजी मद्रास गये। मद्रासमें उन्हें बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँकी सभासे मद्रास वालोंका हृदय अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रति खूब आकर्षित हुआ। वहाँके दो प्रतिष्ठित अखबारों—'मद्रास स्टैंडर्ड' और 'हिन्दू'ने अफ्रीकाके प्रश्नको बड़े उत्साह और सरगमींसे अपनाया।

मद्राससे फिर गांधीजी सभा करनेके अभिप्रायसे बंगाल पहुंचे। किन्तु वहाँ के बंगाली नेताओं और अखबारोंसे गांधीजी को कोई विशेष सहयोग न प्राप्त हो सका। लेकिन इससे वे निराश न हुए। काम करनेवाला आदमियों के बजाय 'कर्म'को प्रधानता देता है। वहाँ के हिन्दुस्तानियोंसे कोई सहायता प्राप्त न होने पर भी वे हिम्मत बाँघे रहे, और बंगालियोंका आसरा छोड़कर अंग्रेजों श्रीर श्रंग्रेजी श्रखवारों—'स्टेटस् मैन' तथा 'इंग्लिश मैन'—से जाकर मिले। इनसे उन्हें काफी सहयोग प्राप्त हुआ; विशेष कर इंग्लिश मैनके संपादक मि० सैण्डर्सने तो गांधीजीको अफ्रीकाके मामलेमें हर तरहसे सहयोग दिया। इस स्नेह पूर्ण सहयोगका उल्लेख करते हुए गांधीजीने छिखा है:-"इंग्लिश मैन'के मि० सैण्डर्सने मुक्ते अपनाया। उनका दफ्तर मेरे लिए खुला था उनका अखबार मेरे लिए खुला था....यह भी कहूँ तो अत्युक्ति नहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह हो गया।" अतः इन लोगोंकी सहायतासे गांधीजी को कलकत्तेमें भी सभा करनेमें कठिनाई न रह गयी, लेकिन इसी समय उन्हें डरबनसे तार मिला कि तुरंत लौट आओ। इस बुलावेके अनुसार कल-कत्तेमें सभाका इरादा अध्रा ही छोड़कर गांधीजी पुनः दूसरी

बार अपने बाल-बच्चों सहित दादा अब्दुक्लाके आग्रह पर उनके जहाज 'कुरलेण्ड'से दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हो गए। इसी समय दादा अब्दुक्लाका दूसरा जहाज 'नादरी'भी डरबनको रवाना हुआ। दोनों जहाजोंमें कुल मिलाकर ८०० यात्री थे, जिनमेंसे बहुतोंको ट्रान्सवाल जाना था।

गांधीजी का डरबन पहुँचना स्त्रीर गोरोंका उत्पात— ( १८९७-१८९८ )

भारतमें गांधीजीने अफ्रीकाके भारतवासियोंकी हीनावस्थाकी जो चर्चा चलाई और उसके सम्बन्धमें जो प्रचार आदि
किया, उससे अफ्रांकाके गोरे जल-भुन गये थे। भारतमें गांधीजी
जिस समय प्रबळतासे प्रचार कर रहे थे, उसी समय उनकी
'हरी पुस्तिका' पर सबसे पहले 'पायोनियर' में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका सारांश विद्यायत गया और फिर स्टरकी
मार्फत नेटाल पहुंचा। किन्तु यह सार बहुत रंगा हुआ था।
उसमें सचाईकी बू थी, पर वह पूर्ण रूपसे सही नहीं था। स्टरका
मेजा हुआ तार इस प्रकार था:—"सितंबर १४, भारतमें प्रकाशित एक पुस्तिकाका कथन है कि नेटालके भारतीयोंको लूटा
और खसोटा जाता है, जानवरोंका सा उनसे वर्ताव किया जाता
है, और कोई सुनवाई नहीं होती। 'टाइम्स आफ इण्डिया' इस
बातकी जाँच किए जानेके पत्तमें है।"

स्वभावतः इस प्रकारका तार जब नेटाल पहुंचा तो वहांके गोरे गांधींके प्रति खूँखार हो उठे। यद्यपि सही तौर पर गांधीजीने गोरोंके प्रति 'उपरोक्त प्रकार' से कोई दोषारोपण नहीं किये थे। वे गांधीजीके शब्द थे ही नहीं। गांधीजीके वक्तव्यको असलमें कटरने रंग चढ़ाकर भेजा था। अतः उक्त वक्तव्यके कुप्रभावसे नेटालमें सर्वत्र गांधीजीके विरुद्ध गोरोंकी सभाएँ होने छगीं और उनपर तीच्ण शब्दोंमें यह आरोप छगाया गया कि हिन्दु-स्तानमें उन्होंने नेटालके गोरोंकी अनुचित निंदा की है। डर-बनकी एक सभामें भाषण देते हुए एक गोरे डाक्टरने यहाँ तक कहा कि "मिस्टर गांधीने, नेटालके गोरोंपर भारतीयोंसे अनुचित व्यवहार करनेका, गालियाँ देने, लूटने और घोखा देनेके (एक आवाज, एक कुलीको क्या घोखा दिया जा सकता है।) आरोप लगाए हैं।...मिस्टर गांधीने हिन्दुस्तान जाकर उन्हें नालीमें ढकेला है, और उन्हें इतना काला और कुरूप चित्रित किया है, जितना कि उसकी खाल खुद है।" (करतल ध्वनि)

इस प्रकारके प्रचारों से गोरे पूरी गरमी पाकर उबल ही रहे थे, कि गांधीजीका जहाज डरवनके बंदरमें आ लगा। उनके साथ दूसरा जहाज नादरी भी आया था। उनको पहुंचा देख कर दक्षिण अफ्रीकाके गोरे और भी आगवबूला हो उठे।

गांधीजी श्रौर साथ आनेवाले जहाजके ८०० यात्रियोंके डरबनमें पहुंचनेका समाचार सुनकर गोरोंने यह मनमाना अंदाज लगाया कि गांधी दो जहाजोंमें बहुतसे भारतीयोंको नेटालमें बसानेके अभिप्रायसे भर लाया है। इस विचारसे उनके कोधका ठिकाना न रहा। गोरी सरकार भी गोरोंका पच ले रही थी। गोरे नहीं चाहते थे कि गांधी जैसा जागरूक व्यक्ति श्रफ्तीकाके सोये हुए भारतीयोंको जगानेके लिए श्रौर उनके मनमाने शासनमें अड़ंगा पैदा करनेके छिए नेटालमें प्रवेश करे। श्रतः गोरोंने

<sup>1,</sup> M. K. Gandhi, An Indian patriot in south \frica, J. J. Doke. P. 43.

माँग की और उनकी सरकारने भी उसका समर्थन किया कि गांवी और जो दूसरे भारतीय डरबन पहुंचे हैं, वापिस चले जायँ, नहीं तो मार डाले जायँगे। किन्तु सत्य और न्यायकी मजबूत चट्टानपर दृद्तासे पैर टिकाकर खड़ा हुआ गांधी गोरोंके इस पशुत्वसे घबराकर मुड़ चलनेके वजाय उसका सामना करनेको रौद्र हो उठा। उनकी निर्दोष और अकलुषित आत्मा इस अन्यायके बढ़ावको कैसे सह सकती थी १ गांधीजी निर्दोष थे, उन्होंने यूरोपियनोंको न वह सब कहा था जो गोरे अचारित कर रहे थे, और न वे जहाजोंमें लोगोंको नेटालमें बसानेके लिए भरके ही लाए ये। वे साथ आनेवाले दूसरे जहाज 'नादरी' के यात्रियोंसे परिचित तक न थे।

किन्तु रोष और रंग-द्वेषसे अंधे हुए गोरोंको कुछ स्मता न था। वे तो तुले थे,—गांधी और उनके साथ पहुंचनेवाले भार-तीयोंको वापिस लौटानेके लिए। अतः गोरोंने धमकी देकर गांधीजी आदिको लानेवाले दोनों जहाजोंको 'सूतक' के वहाने अनिश्चित समयके लिए 'क्वारंटीन'में रकवा दिया, ताकि भार-तीय तंग और परेशान होकर वापिस जानेको मजवूर हो जांय। परन्तु गांधी अन्यायसे कभी मजवूर न होनेवालोंमें से थे— अन्यायसे मजवूर और लाचार हुए तो वह पुरुष ही कैसा? अतः खुद घबरानेके बजाय पौरुषसे पूर्ण गांधीने अपने साथी भारतीयोंके साहसको भी थाम कर रखा, और धमकियों तथा चेताविनयोंकी परवाह न कर अपने हक पर अड़े और डटे पड़े रहे। उन्होंने सफ्ट घोषित कर दिया कि हमें नेटालके वंदरमें उत्तरने का हक प्राप्त है और हम अपने हकपर कायम रहेंगे।

१ आत्मकथा भा० २. २०९

त्राखिर अन्यायको न्यायके सामने सुकना ही पड़ा। सत्य को कुछ समयके लिए ढँका जा सकता है, लेकिन चिरकाल तक उसे दवा कर नहीं रखा जा सकता। फलतः गोरी सरकारको मजबूर होकर त्राखिर तेईस दिनोंके बाद भारतीयोंको उतरने देनेकी त्राज्ञा प्रेषित कर देनी पड़ी।

गोरे और भारतीयों में इस समय खूब कशमकश चल रही थी। गांधी हक पर खड़े थे, तो गोरे पशुबल और सरकारके असों पर। चार जनवरीको भारतीयोंको नेटालमें उतरनेके विरोधमें गोरोंने डरबनके टाउनहालमें एक बड़ी भारी सभा भी बुलाई। इसमें लगभग २,००० ख्रादमी शामिल हुए। इस गोरी सभाके दिमागका खाका उनके निम्न प्रस्तावों में पूरी तरह खंकित है:—

- (१) इस सभाकी रायमें अब ऐसा समय आ गया है कि किसी हिन्दुस्तानी या एशियाईको इस उपनिवेशमें उतरने नहीं देना चाहिए, और सरकारसे यह सभा प्रार्थना करती है कि उपनिवेशके खर्च पर उन भारतीयोंको वापिस कर दें जो कुर-रूण्ड और नादरीमें आए हुए हैं।
- (२) इन प्रस्तात्रोंको सफल बनानेमें प्रत्येक आदमी सर-कारकी हर प्रकारसे मदद करनेका पूरा वचन देता है। आदि।

ये प्रस्ताव और व्याख्यान प्रमुखतः गांधीके विरोध में थे, और सब गोरे इस विरोधको सफल बनानेके लिए 'पशुबल'का सहारा लेने को तयार बैठे थे। इन मानवताके विद्रोहियोंको सरकारका सहाराभी प्राप्त होता जा रहा था। श्री एस्कोम्ब (Mr. Escombe) ने सरकारकी तरफसे विद्रोहियोंको यह दिलासा दे दिया था कि

वह हर प्रकारसे मामलेको आगे वढायेगी। गोरोंने धमिकयोंके असफल होने पर हमलेकी तैयारियों भी कर ली थीं। अतः हमला करनेवाले व्यक्तियोंके जत्थे बना लिए गए थे और प्रत्येक जत्थेके 'कैप्टिन' भी नियुक्त कर दिए गये थे। गोरोंमें युद्धका सा उमंग छा रहा था। संक्षेप में डरबन रंग-द्रेषसे इस समय पागल हो उठा था।

गोरे मनमें यही समम रहे थे कि उनके इस प्रकार अकड़नेसे घवड़ा कर गांधी और दूसरे मारतीय बिना उतरे ही पूँछ उठा-कर कायरतासे वापिस चले जायेंगे। किन्तु उनकी धारणा निर्मूल सावित हुई। गांधी हकोंको नहीं छोड़ सकता, छूट जाने वाछी शरीरकी चिन्ता उसे कहाँ ? ये गीताका अनुयायी कर्तव्य और कर्मको देखता है, आत्माके निर्देशोंको सुनता है और जीर्ण एवं शीर्ण होकर मिट जानेवाले शरीरके मोहमें पड़कर पुरुषार्थ को त्याग नहीं दिया करता।

## 1. An Indian patriot-J. J. Doke pp. 33-45.

२. हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए १३ ता० जनवरी में गांधीजीने जो अनशन किया था, वह १७ ता० को सर्वदली नेताओं के आश्वासन पर तोड़ दिया था! इस के बाद वे पुनः हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार में जुट गये! यह प्रचार-कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे साम्प्रदायिक संस्था के व्यक्तियों को अव्ला न लगा! फलतः गांधीजी को इस स्तेह प्रचार के लिये धमिकयाँ दी गईं! पर निष्कामकर्मी गांधी टस से मस न हुआ! अन्त में ३० ता० जनवरी १९४८ की शामको संघ के एक सदस्य हत्यारे नाथुराम गोडसेने गोली दाग कर उनका अन्त कर डाला!

निर्भीक गांधी इस तूफानमें अटल होकर खड़ा रहा श्रोर अपने भारतीय भाइयोंको भी सहारा देता रहा। गांधीजी जानते थे कि उनके हकों पर अतिक्रमण करनेका प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु कानून वा न्याय उनके साथ है, और इसिलए कानूनके अनुसार उन्हें कोई उतरनेसे इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह न लौटेंगे, न अपने भाइयोंको ही लौटने देंगे। अतः गोरोंका पशुबल उन्हें डरानेमें हर प्रकारसे असमर्थ था।

भारतीयोंने गांधीजीके नेतृत्वमें स्पष्टतया नेटाल सरकार ख्रोर गोरोंको यह जतला दिया कि वे वापिस न लौटेंगे, चाहे उन्हें विद्रोही गोरोंसे कैसा भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। गांधीजीकी इस दृढताके सामने नेटाल सरकार कानूनन कुछ करनेमें ख्रसमर्थ थी, इसीलिए ख्रांतमें मजबूर होकर उसे सुकना पड़ा! परिणामतः २३ दिनोंके बाद १३ जनवरी १८७ को सरकार द्वारा उतरने देनेकी ख्राज्ञा प्रेषित कर दी गयी।

# गांधीजी गोरोंकी ऋमानुषिकताके शिकार--

किन्तु जब कुरलैण्ड और नादरीके वन्दरमें उतरनेकी आशा का समाचार गोरी जनताको विदित हुआ तो उनके क्रोधका समुद्रफेन उगलने लगा। १६ जनवरीको नेटाल 'एडर्वटाइजर'के अनुसार सारी गोरी-जनता ढोल पीटकर एकत्रित होने लगी, जिससे प्रतीत होता था कि यदि भारतीयोंने उतरनेका साहस किया तो वेचारोंकी बड़ी दुर्गति होगी। क्योंकि स्वार्थी और अहँकार गोरे भारतीयोंको किसी भी मूल्य पर उतरने न देना चाहते थे।

१ आत्मकथा भा० २ पृ० २०९

उपरोक्त पत्रिकाके अनुसार भारतीयोंके उतरनेके विरोधमें ३,३०० गोरी जनता 'अलेकजेन्ड्या स्क्वायर'में इकट्ठी हुई और उसने निश्चय किया कि चाहे शक्तिसे काम लेना पड़े. पर भारतीयोंको उतरने न दिया जायगा। अतः मौकेपर हमला करनेके लिए वाकायदा कई दुकडियाँ बनाली गयी थीं। यह देखकर जहाजोंके कप्तान सोचने लगे कि न जाने ये विरोधी क्या करेंगे! दोनों जहाजोंमें से कुरलैण्डको प्रथम उतरनेको आज्ञा हुई थी। उसका कैप्टन मिलने (Milne') था। इस साहसी कैप्टनने अपने मुसाफिरोंको विरोधियोंसे वचानेका निश्चय कर, जहाज पर लाल चिन्हके सहित युनियन जैक चढ़वा दिया और अपने जहाजके ऋन्य ऋफसरोंको हिदा-यत दी कि हमलावरोंको जहाजपर न चढ़ने दें, लेकिन यदि वे उन्हें रोकनेमें असमर्थ हो जायँ तो युनियन जैक उतार कर उनके सुपुर् कर हैं। मिलनेने सोचा था कि इस प्रकार आत्म-समर्पण कर देनेसे शायद कोई अंग्रेज या गोरा जहाजके यात्रियोंको तंग न करेगा। विरोधियोंकी हलचल और रूखका जहाजके मालिक, भारतीय यात्री तथा गांधीजी गौरसे निरीक्षण करते जाते थे। किन्तु गोरी भीड जिसका भय हो रहा था, सहसा कुछ निर्धारित न कर सकनेसे स्वयं तितर-बितर होकर त्रालेकजेंडर स्क्वायरकी तरफ चल दी और सब कुछ स्वतः ही शांत हो गया। इसी बीच नेटाल सरकारके ऐटोरने जनरल मि० ऐस्कोम्बने आकर क्र**र**लंडके कैप्टन मिलनेको आइवासन दिया कि उनके जहाजके यात्री-गण त्रपने आपको नेटाल सरकारके अधीन इसी प्रकार सुरक्षित सममें जैसे अपने निजी गाँवमें। यही आश्वासन मि० ऐस्कोम्बने 'नादरी'को भी दिया।

इसके बाद ऐस्कोम्बने यात्रियों पर हमला करनेकी इच्छासे एकत्रित भीड़को यह आश्वासन और विश्वास दिलाया कि भारतीयों के मामलेको जल्दी ही पार्लियामेंटमें पेश कर दिया जायगा, इसलिये अब वे 'सम्राज्ञी' के नामपर वहाँ से हट जायँ। यह तरकीब कारगर हुई और विराट विरोधका फुंकार भरा उफान शांत हो चला। इसके दो घंटे बाद भारतीय यात्री नावोंपर बैठकर थोड़ा-थोड़ा करके किनारे आ उतरे।

## गांधीजी पर गोरोंकी चोटें:---

भारतीय मुसाफिर तो उतरे, पर गांधीजीको तब भी न उतर्ने न दिया गया। मि० ऐस्कोम्बने जहाजके कप्तानको कहला भेजा था कि गांधी और उनके बाल बच्चोंको अन्य यात्रियोंके साथ उतरने न देकर शामको उतारा जाय। कारण यह दिया गया कि गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हैं, और उनके प्राणों पर तक संकट आ सकता है। गांधीजी मन मसोसकर इस सलाहके अनुसार काम करनेको तैयार हो गए। किन्तु थोड़े ही समयके पश्चात् जहाजके एजेन्टका वकील मि० काटन जहाज पर आये और कप्तानसे बोले कि गांधीजीको वह अपनी जिम्मे-दारी पर ले जा सकता है। कप्तानसे बातें करनेके पश्चात् मि० काटनने गांधीजीको अपने साथ आम रास्तेसे पैदल चलनेकी राय दी, लेकिन उनके बीबी बच्चोंको गाड़ीसे निश्चित मुकाम पर सकुशल पहुंचवा दिया गया।

मि॰ काटन की सलाह मानकर गांधीजी जहाजसे उतर

<sup>1.</sup> An Indian Patriot By J. J. Doke, pp. 46-48.

पड़े। किन्तु ज्योंही गांधीजी उतरे कि कुछ गोरों के छोकरों ने उन्हें पहचान कर गाँधी-गाँधी चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लानेसे जल्दी ही एक खासी गोरों की भीड़ इकट्टी हो गयी। भीड़ने गाँधजीको मि० काटनसे छुड़ा लिया, और उन्हें लातों और हाथों से इतना पीटा कि वे गश खाकर गिर पड़े। उनकी हालत गोरों की मारसे इतनी बुरी हो चली थी कि यदि ठीक मौके पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट अलेक्जेण्डरकी पत्नी अकस्मात् घटनास्थल पर पहुँचकर अपने नारी-सुलभ स्नेहसे प्रेरित हो कर उनकी सहायता न करतीं और गोरों के प्रहारों को रोकने के लिए ढालकी तरह अपना छाता उनपर न उढ़ा देतीं, तो वे उस रोज गोरी भीड़के भीषण प्रहारों के पूरे शिकार हो गये होते।

सौभाग्यसे इसी बीच एक हिन्दुस्तानी भी गाँधीजी पर हमला हुआ देख, दौड़कर पुलिस थानेको पहुँचा और वहाँके अधिकारियोंको सूचित किया कि गोरोंकी भीड़ गाँधीजीकी जान से खेल रही है। यह सूचना पाते ही पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट अले-क्जेन्डरने पुलिसकी एक दुकड़ी गाँधीजीकी रचाके लिए रवाना की जो मौकेसे घटनास्थल पर आ पहुँची। गाँधीजी तव पुलिस के साथ अपने इच्छित स्थानकी ओर चले। मार्गमें अलेक् जंडरने गांधीजीको पुलिस चौकीमें ही ठहर जानेकी सलाह दी, किन्तु उन्होंने भीड़से त्रस्त न होकर और यह विश्वास करके कि वे लोग शीब अपनी पाशविकता पर खुद शर्माकर शांत हो जायेंगे, रकनेसे इनकार कर दिया। अतः वे पुलिसकी संरक्षतामें सीधे रस्तमजीके यहाँ, जहाँ पर उनकीस्त्री और बाल वच्चे ठहरे हुए थे, चल दिये।

पारसी मित्र रस्तमजी के घर यद्यपि गांधीजी बिना किसी दुर्घटनाके जा पहुंचे, किन्तु रात होते ही जैसा ऋँघेरा बढ़ा, गोरों की अपार भीड़ने पहुंचकर बेचारे रुस्तमजी के घरको बाहरसे घर छिया और बुरी तरह हुझड़ मचाते हुए 'गांधी को हमारे हवाले कर दो' की आवजें छगाने लगे। मामलेको तेजी पकड़ता देखकर सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेक्जेण्डर खुद वहाँ पहुंचे और किसी तरह भीड़की उम्रताको द्वाये रहे। उन्होंने गांधीजीको भी सलाह दी कि यदि वे अपने मित्रके मकान व जान-माछ और अपने बाल-बच्चोंकी सुरक्षा चाहते हों तो उन्हें चाहिए कि छिपकर तथा भेष बदछकर रुस्तमजीके घरसे निकल जावें।

भेष बदलकर भाग निकले—

गांधीजीने स्थितिकी मजबूरीको सममकर अलेक्जेण्डरकी सलाह पर काम करना स्वीकार कर लिया और एक हिन्दुस्तानी सिपाहीके वेषमें दो जासूसोंके साथ घरसे निकलकर अपार भीड़मेंसे गुजरते हुए बाहर चले गये। इस प्रकार किसी तरह बच बचाकर गांधीजीको लाचार हो आखिर उसी पुलिस थानेमें जाकर शरण लेनी पड़ी, जहाँ पर अलेक्जेण्डरने पहले ही उन्हें कुछ समयके लिये रक जानेको कहा था। अब गांधीजीको इस थानेमें तवतक रका ही रहना पड़ा जब तककि भीड़का खतरा पूरी तरह शांत न हो गया।

इधर, गांधीजीके पुलिस चौकीमें पहुंचने तक अलेकजेण्डर किसी तरह विद्रोही भीड़को काबूमें किये रहा, किन्तु जब उसे

१--आत्मकथा भाग ३. पृ. २११

विदित हो गया कि गांधी श्रव सकुराल थाने पहुंच गये हैं, तो उसने विनोद करने हुए भीड़से कहा कि व्यर्थ क्यों यहाँ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा शिकार गांधीतो कभीका वहाँसे सटक चुका है! भीड़ने इस कथन पर विश्वास न किया और अपने प्रति-निधियोंसे रुस्तमजीके घरकी तलाशी लिवाई; लेकिन जब निश्चित रूपसे माल्म होगया कि गांधीजीको सचमुच भगा दिया गया है, तो वे कुढ़ते और वड़बड़ाते हुए अपने-श्रपने घरों को चल दिये। इस प्रकार अलेक्जेण्डरकी होशियारीसे आखिर यह खतराभी टल गया!

### गांधीजीका चामादान—

सहिष्णुता और क्षमा भारतीय संस्कृतिके दो महान चिर-कीर्ति स्तम्भ हैं। भारतके महापुरुषोंने जान देकर भी कभी इन स्तम्भोंको गिरने नहीं दिया हैं! गांधीनेभी वही किया! उपरोक्त घटना और गोरी भीड़के पाश्चिक कृत्योंसे रुष्ट और श्रुव्ध होकर मि० चेम्बरलेनने इंगलैंडसे नेटाल सरकारको तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालों पर मुकदमा चले और गांधीको इंसाफ दिया जाय। अतः मि० ऐस्कोम्ब गांधीजीसे मिले और कहा कि यदि वे आक्रमण्कारियोंको इङ्गित करदें तो उनपर मुकदमा दायर कर दिया जायेगा। किंतु गांधीजीकी सहिष्णुता और चमाशीलताने मुक्त हृदयसे मुकदमा चलवानेसे इन्कार कर दिया।

## गांधीजीका सत्यानुराग—

गांधीजी यह भली प्रकार सममते थे कि नेटालके गोरों के इस अकाण्ड-तांडवका कारण उनकी गलत धारणा वा भूल है, जो उनमें स्वयं सरकार और रूटरके गलत प्रचारसे पैदा हुई! निःसन्देह रूटर और नेटाल सरकार के कर्मचारियों नेही यह बात दिलाण अफिकामें फेलाई थी कि गांधीने हिन्दुस्तानमें 'गोरों की भरपेट और बढ़ा-चढ़ाकर निन्दाकी हैं', जिसे सुन-सुनकरही गोरे इतने बिगड़ उठे थे! अतः गांधी उन्हें निरपराध सममते थे, और उनका विश्वास था कि सही बात प्रकट हो जानेपर गोरे स्वयं अपने किये पर पश्चात्ताप करने लगेंगे! निःसन्देह गांधीको मानवकी सदबृत्तियोंपर हमेशासे आस्था रही है और इसीलिये उनके जीवन और कर्मका ध्येय मानवका नहीं उसके दुष्कर्मांका विनाश रहा है। उनके 'हृद्य परिवर्तन' के अलेकिक सिद्धांतकाभी यही आधार और मूल है!

# तूफान शान्त -गोरांका पश्चात्ताप-

गांधीजीका विचार सही निकला। गोरोंने जब गांधीजीकी हिन्दुस्तानमें प्रकाशित चीजोंको स्वयं देखा-भाला तो उन्हें महस्स हुआ कि उनमें कोई खास बुरी बातें नहीं हैं, जिन्हें गांधी पेस्तर डरवनमें प्रकाशित नकर चुके हों। अतः सर्वत्र इस भावना ने जोर पकड़ना शुरू किया कि उन्हें गलत चीजों बतलाई और सुमाई गई थीं। गोरे अखबार 'नेटाल मरकुरी' (Natal Mercury) ने, जो अबतक रोषसे प्रज्वितहो रहा था, एक बयानमें लिखा कि ''गांधीजीने अपने और अपने मुल्ककी ओरसे, इब्र

भी ऐसा नहीं किया है जिसका उन्हें हक न था। उनकी दृष्टिसे जिस सिद्धान्तको लेकर वे कामकर रहे हैं, वह बहुतही संगत ख्रौर न्यायोचित है। वे अपने स्वत्वों और अधिकारों पर स्थित हैं, अतः जबतक वे ईमानदारी और सच्चे तरीकेसे काम करते जाते हैं, उन्हें दोष नहीं छगाया जा सकता, न उनके कार्योमें हस्तचेपही किया जा सकता है। जहाँ तक हमें माल्म है, उन्होंने हमेशा ऐसाही किया है। जहाँ तक हमें माल्म है, उन्होंने हमेशा ऐसाही किया है। अपनी हरी पुस्तकामेंभी सच्चाईके नाते हमें कहना पड़ेगा कि गांधीने अपने दृष्टिकोणके अनुसार भारतीय मामलेको अवध रीतिसे नहीं पेश किया है। स्टरका तार गांधीजीके कथनोंका रंगा हुआ संस्करण है। पुस्तकामें केवल कई एक दुःखों वा कष्टोंको गिना दिया-गया है, लेकिन इससे कोई सही तौरसे यह नहीं कह सकता कि उनकी पुस्तक यह घोषित करती है कि नेटालके भारतीयोंको लूटा और आकान्त किया जाता है, या जानवरोंका जैसा उनसे बर्ताव किया जाता है, और उन्हें इन्साफ नहीं मिल पाता"

गांधीकी सिंहष्णुता, चमा और सत्य-निष्ठानेही गोरोंके मनोभावोंमें यह परिवर्तन उत्पन्न किया था। उन्होंने पहलेही कह दिया था कि "जब लोग अपनी भूल समक छेंगे तब शान्त हो जायेंगे। मुक्ते उनकी न्याय बुद्धिपर विश्वास है।" विःसन्देह गांधीके इस 'विश्वास' ने जल्दीही सफळताके केसरी रंगसे सबके हृदयोंको रंजित कर दिया। गोरोंकी गईनें मुकीं, गांधीका मस्तक ऊँचा उठा! गांधीकी चमाने रंग-द्वेषसे रंगे

<sup>1—</sup>An Indian Patriot in South Africa J.J. Doke, p. 50 २—आत्मकथा भाग ३, पुष्ठ २१६,

गोरे हृदयों के मालिन्यको मानो पोंछ डाला था। परिणामतः गांधीकी प्रतिष्ठा बढ़ी और गोरे हुल्लाइवाजों को दुनियामें 'बुरा-भला' सुननेको मिला। गांधीजीकी प्रतिष्ठा बढ़नेके अलावा सबसे सुन्दर परिणाम तो यह हुआ कि उनके कार्यके लिए अब आगेका रास्ता बिल्कुल साफ और सुगम हो चला। ' सत्यपर विश्वास करनेके इस अनुभवसे गांधीजीको यह भी मालूम होगया कि सत्यपर किया गया आग्रह अवश्य सफल होता है। यही अनुभूति थी जिसने प्रथमतः २८ वा २९ वर्षके युवक गांधीके हृदयमें दुनियाको स्तम्भित और साम्राज्यशाहीको चिकत तथा पराजित करनेवाले 'सत्याग्रह' के उस अंकुरको पैदा किया, जिसे उन्होंने दमनको द्वानेका अंकुश बनाया!

१ -- आत्मकथा भाग ३, पृष्ठ २१५.

# जीवनमें नई कोपलें

( १८९७-१८९८ )

#### अध्याय ५

## सार्वजनिक कार्य-

गोरों वाली घटनाके शान्त हो जाने पर गांधीजी ३-४ दिनमें घर जाकर अपने काम-काज पर लग गये। उपरोक्त घटनाको शान्ति पूर्वंक सहने और चमाभाव दिखानेसे उनके प्रभावके बढ़नेके साथ उनकी वकालत भी चमक उठी थी। किन्तु गांधीजी अपने व्यक्तिगत फायदेकी ओर कब मुक्तेवाले थे? अतः उनका अधिक समय सार्वजनिक कामों पर ही निछाबर होने लगा। गांधीजीने नेटाल पहुंचते ही पहिले वहाँकी धारा सभामें पेश होने वाले उन दो बिलोंका विरोध किया जिनके द्वारा हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके धंधोंको हानि पहुंचनेको थी, और हिन्दुस्तानियोंके आने-जानेमें रकावट पैदा की जानेवाली थी। किन्तु बहुतेरा विरोध करने पर भी धारा सभामें वे बिल भारतीयोंके विरुद्ध पास कर ही दिये गये।

## जागृति फैली—

प्रत्येक असफलताके साथ सफलता भी जुड़ी रहा करती है। असफल होने पर यदि हम प्रयत्नसे पीछे नहीं हटते, तो

आगे हो बढ़ते जाते हैं, और असफलतासे ही आखिर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। गांधीजी अपने विरोधमें यद्यपि सफल न हो सके थे, किन्तु उनकी अन्याय-विरोधी भावनाने उनकी एक बीर योद्धा बना दिया था। उनकी इस भावना व नीतिने लोगोंको भी अपने हकोंके प्रति जागरूक बना दिया और उनमें अधिकारके छिए संघर्ष करनेकी प्रवृत्ति पैदा कर दी। इस जागरूकता अथवा जागृतिके अंकुरको फूटता देखकर गांधी सतर्क हो उठे और उसे पनपाने और बढ़ानेमें संलग्न हो गये।

गांधीजीने नेटालकी भारतीय कांग्रेसको आर्थिक रुपसे सुदृढ़ वनानेके लिए खूब चन्दा वसूल किया, और कांग्रेसके कोषमें ५,००० पोण्ड डालर जमा करा दिये। कांग्रेसकी आर्थिक स्थिति दृढ़ करनेके लिए गांधीजीने कांग्रेसके नाम पर जमीन व जाय-दाद भी मोल लीं और आयका संचालन करनेके लिए एक ट्रस्ट वनवा दिया।

## सादगी ऋौर सेवा-

गांधीजीका सारा काम अब सुज्यवस्थित रूपसे चलने लगा। किन्तु मन फिर भी उनका बेचैन था। उनका हृद्य जीवनमें सरलता और शुचिता खोज रहा था। अतः गांधी अपने सावजनिक कामोंसे ही संतुष्ट न रह सके। हृद्य उन्हें सरलता और सादगीकी ओर बढ़नेके लिए इंगित करने लगा। गांधीजी आत्माके निर्देशोंको पकड़कर ही तो ऊपर उठ सके हें, इसिलए आत्माके निर्देश पर अब वे सादगी और सेवा कार्य की ओर अधिकाधिक अग्रसर हो उठे !

## गांधी नर्सके रूपमें—

श्रात्माकी पुकार पर गांधीजीने पीड़ितोंकी सहायता करने और उनके दुःखमें समभागी होनेकी इच्छासे किसी एक श्रम्पतालमें भर्ती होकर नर्सका काम करनेका इरादा किया। इस इरादे और बुद्धकी जैसी करुणासे प्रेरित होकर वे डाक्टर बूथके छोटे श्रस्पतालमें नर्स बनकर काम करने जाने छगे। वे रोज सुबह ही अस्पताल पहुंच जाते श्रीर दो घंटे पीड़ितोंकी सेवामें मग्न रहा करते। सेवाके छिए अशान्त गांधीके मनको इससे बहुत शान्ति मिली, श्रीर श्रस्पतालमें कराहते हुए दुःखी हिन्दुस्तानियोंसे भी उनका गहरा संबंध हो गया।

## स्वावलम्बी--

गांधीजीकी मनोवृत्ति प्रारंभसे ही बाह्य तथा भीतरी दोनों प्रकारकी परतंत्रताओंसे मुक्ति पानेकी रही है। उनके जीवनका मूल मन्त्र 'स्वावलम्ब' रहा है। उनके जीवनने प्रारंभसे ही इस सत्यको प्रहण कर लिया था कि यदि मनुष्य सचमुच स्वतंत्र होना चाहता है, राष्ट्रको उन्नत देखना चाहता है, और परतंत्रताकी बेड़ियोंको तोड़कर फेंक देना चाहता है, तो उसे पहले अपने आपको जीतकर हर प्रकारकी परतंत्रताओंसे स्वयं मुक्त हो जाना चाहिए। अतः स्वतंत्र बननेके लिए गांधीने पहली चीज जो महसूसकी, वह थी—आत्म निर्मरता या

परावलंबिताका निषेध, या आत्म दृद्ता अथवा आत्म-सुधार। इसीलिये उन्होंने दृद्ध संकल्प किया कि वे परावलम्बी न होंगे और अपने ही 'आत्म' के ऊपर अपने जीवनका महल खड़ा करेंगे। सच्युच वह व्यक्ति संसारमें कर ही क्या सकता है जो अपनी हर वस्तुओं और आवश्यकताओं के लिए दूसरोंका मुँह ताकता फिरे ? वह व्यक्ति संसारका क्या सुधार करेगा जिसने पहले अपना ही सुधार न किया हो ? इस सरल सत्य पर पहुंचकर गांधीजीने अब अपने जीवनमें उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उन्होंने पहले अपने दाम्पत्य और प्रहस्त जीवनसे नौकरों और डाक्टरों आदिके 'परावलम्ब'का परित्याग किया। पत्नीके प्रसव कालमें दाई-चारे और बच्चोंको नहाने-धुलाने तक का काम गांधीजीने स्वयं अपने जिम्मे कर लिया, और केवल जरूरी तथा विशेष परिचर्याके लिए ही अब दाई और डाक्टरोंको बुलाया जाने लगा।

## धोबीको बिदाई-

सुख और आनन्दका प्यासा यौवन मनुष्यको नित्य उनकी त्रोर खींच ले जाता है। गांधी भी एक बार सुखोपभोगकी तरफ इसी प्रकार आकृष्ट हुए थे। भोगकी ठाठसा निःसन्देह उनके मनमें भी प्रतीत हुई थी, किन्तु वह त्राधिक टिक न सकी। गृहस्थी और स्वावलम्बी बननेकी इच्छाने उनको भोगसे पलटकर उपयोगिता और उपादेयताकी ओर मोड़ दिया। प्राचीन भारत का सादा और मितन्ययी जीवन बितानेकी प्रेरणासे गांधीजीने अपना खर्चा भी घटा दिया और बहुतसी भोगकी चीजोंको अनावश्यक सममकर कम कर डाठा। गांधी समम चुके थे कि एक तरफ भोग और दूसरी ओर जन-सेवाका व्रत किसी प्रकार निभ नहीं सकता। यह 'भोग'का ही मोह तो है जो राजात्रों, नवाबों, तालुक्केदारों, मिल मालिकों, अमीरों और उमरावोंको गुमराह किये है। अपने वैयक्तिक सुख-भोग और स्वार्थों की लालसामें पड़कर ही तो मनुष्य त्राज मनुष्यता को खो बैठा है, जौर हिंश्र-पशु बनकर पृथ्वीका बोक हो गया है। भोगके छिए अधिकसे अधिक धनकी तृष्णा उत्पन होती है, और रुष्णा हमें बरबस अनीति, अन्याय और अत्याचारके रास्ते पर खींच ले जाती है। गांधी ने सब समभा और इसलिए जरूरतोंको घटाकर, धनके आकर्षण और भोगके मोह पर आक्रमण बोल दिया। इस आक्रमणका ऋख 'स्वावलम्बनः था। गांधीने अब धोबीकी किच-किच और खर्चीले पनको भी बिदाई दे दी और खुद कपड़े आदि धोने लगे। मित्रोंने उनके इस 'स्वावलम्ब' और धोबीकी परंत्रतासे मुक्ति पानेके रहस्य और मूल्यको न समझकर उनकी हँसी उड़ाई, किन्तु इस परि-हाससे घवड़ाकर वे दूसरों के इंगितों पर चलनेक़ो तैयार न थे। श्रेष्ठ मानव सदासे अपनी आत्माके निर्देशोंको ही श्रेष्ठ मानता श्राया है। श्रात्मज्ञानी गांधी अमीर मित्रोंके परिहासकी क्यों चिन्ता करते ? अतः उन्होंने अपना स्वालम्बन जारी रखा, और धोबीकी गुलामीसे मुक्त हो गये, जिससे उन्हींके शब्दों में 'भोगका बोमा भी बहुत कम हो गया'।°

१-वही पृष्ठ २२३

नाई की गुलामी समाप्त-

एक बार गाँधीजी प्रिटोरियामें एक अंग्रेज नाईकी दूकान पर गये और हजामत बनवानी चाही, लेकिन रंग-द्वेष से कलुषित गोरे नाई ने काले वर्णवाले गाँधीके बाल काटने से साफ इनकार कर दिया। समानताके पुजारी गाँधीके हृद्य पर इस घटनासे वड़ा आवात पहुंचा। उन्हें फिर यही सूमा कि यदि वे स्वयं बाल काटना सीख हैं तो वे दूसरेका मुख ताकनेसे मुक्त हो जायेंगे। गोरेके अपमानसे मुक्त होनेका इससे बढ़कर उपाय क्या हो सकता था कि 'काला' गोरेका आसरा ही छोड़ देवे ? यह घटना वैसे थी तो साधारण, किन्तु उसकी प्रतिक्रियाने गांधीको स्वावलम्ब, त्रात्माभिमान और आत्मसम्मान एवं त्रात्मप्रतिष्ठाको गंभीर शिक्षा दी। उनके लिये उस घटनाने स्वावलम्बन और सादगीके 'बोधित्व' को प्रदान करनेवाली ज्योतिका काम किया। गांधीने अब अपनी आत्म-प्रतिष्ठा कायम रखने और परावलम्बनके तिरस्कारसे मुक्ति पानेके लिए खुद बाल बनाने और काटनेका काम भी शुरूकर दिया। गोरे नाईसे तिरस्कृत होतेही वे सीधे बाजार पहुंचे, बाल काटनेकी कैंची खरीद छाये, और आईनेके सामने खड़ें होकर स्वयं बाल काट डाले। उन्हें इसकी कतई चिन्ता न हुई कि उनके इस कार्यसे लोग उनकी हंसी उड़ायेंगे।

बालशिच्या---

गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकामें रंग-द्वेषसे 'भारतीय-प्रतिष्ठा' की हर प्रकासे रचाकरना अपने जीवनका एक मुख्य ध्येयही

१--वहीं पृष्ठ २३४-२३५.

बना लिया था। पग-पगपर गोरों के रंग-द्वेषकी अनुभूतिने उन्हें भारतकी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मानके लिए अधिकाधिक सचेष्ट श्रीर जागरूक कर दिया था। बालकोंकी शिक्षाके संबंधमें भी उनको इस रंग-द्वेषका मुकावला करना पड़ा था। डरवन पहुंचनेपर गांधीजीके सामने अपने दो लड़कों श्रीर भानजेकी शिचाका प्रश्न आया। वहाँ गोरोंके स्कूल थे, लेकिन उनमें काले हिन्दुस्तानियोंके लड़के भर्ती न हो सकते थे, यद्यपि अपवाद स्वरूप गांधीजी के छडकोंको उनमें भर्ती होनेकी स्वीकृति दे दी गई थी। पर गांधी अपनेको अन्य भारतीयोंसे कभी जुदा न सममनेवालोंमें रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि जब अन्य भारतीयोंके छड़कोंको गोरे स्कूलोंमें नहीं लिया जाता तो वे भी विरोधमें अपने छड्कोंको उनके स्कूलोंमें न भेजेंगे । यह भार-तीयोंका अपमान था, और गांधी उस अपमानके छिए तैयार न थे। ऋतः गांधीजीने फिर 'स्वावलम्बन' का आश्रय लिया और खुद ही बच्चोंको पढ़ानेका प्रयत्न करने लगे; किंतु अकेले निभता न देखकर उन्होंने एक अंगरेज महिलाको ट्यूटरके बतौर नियत कर लिया।

गांधीजीमें भारतीयताका अनुराग और अभिमान इतना बढ़ा हुआ था कि वे घर पर अपने बच्चोंको अपनी मानुभाषा गुजरातीमें ही शिक्षा दिया करते और बात-चीत भी हमेशा उनसे अपनी मानुभाषामें ही करते थे।

## विरागकी ऋोर—

इसी समयसे गांधीके हृद्यमें 'महात्मा'के ऋंकुरने भी बल पकड़ना शुरू किया। विषय भोग ऋब उन्हें बुरी तरह पीड़ित करने छगे। उनके मनमें दिनों-दिन विरागका उदय होता गया, और इसी कारण कुछ समय बाद १६०६में उन्होंने ऋाजन्म ब्रह्मचारी रहनेका ब्रत भी ले लिया। उनकी सन्तान भी काफी हो चुकी थी; अतः वे संयम पालनकी छोर अधिकाधिक जागरूक होते चले गये। उन्हें धीरे-धीरे यह भी प्रतीत हुआ कि छोक सेवामें वे तभी लीन रह सकते हैं, जब वे 'पुत्रैषणा' और 'धनैषणा' भे मुक्त होकर वान-प्रस्थका सा विरागमय जीवन प्रहण करें। यही वह विशाल अनुभव था, जिसने उनके जीवनमें 'महा-त्मा' की विराटताको उत्कर्ष दिया है।

संक्षेपमें त्राज जो हम गांधीजीको 'महात्मा' के विशाल और विराट नामसे संबोधित करते हैं, उसका हेतु भारतीय श्रद्धालुता के बजाय हमें गांधीजीके जीवनकी उन अनुभूतियों, प्रतीतियों और स्वचिन्तन एवं मन्थनके छोटे-छोटे अंकुरों और कोपलोंमें ट्टना चाहिए जो उन्हें वरवस ही महानताकी श्रोर खींच लेगवे।

१---आत्मकथा भाग २-अध्याय ७. पृ. २२७.

# गांधीजो और बोअर युद्ध

(१८९९-१९०१)

#### अध्याय ६

## ब्रिटिश राजमित—

गांधीजी प्रारम्भमें त्रिटिश राज्यके शत्रु नथे। एक समय था जब कि ब्रिटिश राज्यके प्रति वे बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा रखते थे। गांधीजीमें ब्रिटिश राजका द्रोह केवल गोरोंके रंग-द्रेष श्रौर श्रंग्रेजोंके विजातीय वा विधर्मीय होनेके कारणसे नहीं पैदा हुआ। लेकिन त्रिटिश राजकी आन्तरिक बुराइयोंने ही जो उनको स्वयं देखने और अनुभव करनेको मिलीं, वास्तवमें उनको विद्रोही बनाया है। ब्रिटिश राजसत्ताकी असत्यता, अधर्म श्रीर श्रनीति यदि गांधीको अस्त न करती और भारत तथा विश्वके कल्याणके लिए उन्हें वे अशुभकर न प्रतीत होतीं, तो गांधी ब्रिटिश राजसत्ताको खण्डित करनेके बजाय उसे बनाने और संवारनेमें ही अपने जीवनको अपिंत कर देते। श्रीर जब तक गांधजीको यह प्रतीत होता रहा कि ब्रिटिश राज्य और शासन कर्तात्रोंकी नीति समिष्टि रूपसे प्रजा पोषक है, वे निःसन्देह अंग्रेजोंकी भाँति ही ब्रिटिश राज्यमें बराबर श्रपनी निष्ठा दिख-लाते रहे। अपनी राजनिष्ठाके लिए उन्होंने अंग्रेजोंका राज गीत 'गॉड सेव द किंग' तक बड़े श्रमके साथ कंठ किया, श्रीर जहाँ-

तहाँ नेटालकी सभात्रोंमें श्रंप्रजोंके साथ मिलकर उसे गाते भी रहे। गांधीकी यह राजनिष्ठा किसी स्वार्थ पर श्राधारित न थी। उनका तब विचार ही यह था कि क्योंकि राजा प्रजाके लिए बहुतसे हितकर कार्य करते हैं, इसलिए प्रजा पर राज्यका ऋण होता है, जिसको एक वफादार प्रजाके व्यक्तिको श्रदा करना चाहिए। श्रतः स्वामिभक्ति या वफादारीका गुण उनमें एक स्वाभाविक गुण था, और इसलिए अवसर मिलते ही वे अवश्य उन कार्यों में हाथ बँटाने लगते थे, जिससे राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़े और उसे लाभ पहुंचे। १८६६ ई० सन्में गांधीजीने भारत लौटने पर जब उस समय महारानी विक्टोरियाकी 'डायमंड जुबली' की तैयारियाँ होती देखी थीं, तो उन्होंने भी अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करनेके लिए राजकोटकी एक समितिमें मिलकर 'जुबिली' में सहयोग दिया था।

## बोन्नर युद्ध—

इस ब्रिटिश राजिनिष्ठासे ही प्रेरित होकर सन् १८९९ में जब अफ्रीकामें बोखर युद्ध छिड़ा तो गांधीजीने तुरन्त ब्रिटिश राज्य को सहयोग देनेका निश्चय किया, यद्यपि उनके निजी मनो-भाव खुद बोअरोंके पक्षमें थे। गांधीजीने छिखा है कि "जब यह युद्ध छिड़ा तब मेरे मनोभाव बिल्कुल बोअरोंके पक्षमें थे; पर मैं यह मानता था कि ऐसी बातोंमें व्यक्तिगत विचारोंके अनु-सार काम करनेका अधिकार खभी मुक्ते प्राप्त नहीं हुआ है... इतना ही कहना काफी है कि ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरी वफा-

१---आस्मकथा, भाग. २ पृष्ठ १९०-१९१

दारी मुक्ते उस युद्धमें योग देनेके लिए जबर्दस्ती घसीट ले गई।" उनका यह भी विचार था कि ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे जब वे हकोंकी चाहना रखते हैं तो ब्रिटिश-प्रजाकी हैसियतसे उन्हें ब्रिटिश-राज्यकी रक्षामें सहायक भी होना चाहिए। साथ ही गांधीजी अंग्रेजोंमें फैली हुई इस आम धारणाको कि हिन्दुस्तानी जोखमके कार्योंमें नहीं पड़ते, स्वार्थके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता, अपने सेवा कार्यसे खतम कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम अंग्रेजोंको जतला दें कि हम जितना अपनी रचा और सुखके लिए तत्पर रहते हैं, उतना ही ब्रिटिश राज्यके सुख-दु:खकी भी चिन्ता किया करते हैं।

## स्वयं सेवक-दल ---

श्रतः इन भावनाश्रोंसे प्रेरित होकर गांधीजीने रणत्तेत्रमें घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेके छिए हिन्दुस्तानी ख़यं-सेवकोंकी एक दुकड़ी तैयार की। स्वयं-सेवक दल तैयार कर छेनेपर गांधीजी ने नेटाछ सरकारको लिखा कि उन्हें लड़ाईमें सेवा करनेका श्रवसर दिया जाय, किन्तु सरकारने धन्यवादके साथ उनकी सेवा लेनेसे इनकार कर दिया। पर गांधीजी किसीकी 'ना' से कभी घवराये श्रीर विचलित नहीं हुए हैं, उनकी आत्माने उन्हें जो निर्देश दिये, उनको कार्यान्वित करनेके लिए उन्होंने संसारके 'हां'—'ना' की कभी कोई चिन्ताकी ही नहीं!

सरकारसे 'ना' मिलनेपर गांधीजी लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य श्री जेमसनसे मिले ! किन्तु उसने भी गांधीको निराश किया। जेमसनको भारतीय सहायताका उल्लेख ही हास्यास्पद सा

माल्म हुआ। उसने गांधीजीसे रूखे शब्दों में कहा, "तुम हिन्दु-स्तानी युद्धसे विलकुल अपिरिचित हो। तुमतो खुदही सेनापर एक भार वन जाओगे; बजाय तुम छोगोंसे मदद मिलनेके हमें ही तुम्हारी रचाकी चिन्ता करनी पड़ जायगी"। "किन्तु", गांधीजीन विनम्र होकर कहा "क्या कोई ऐसा कार्य नहीं जो हम कर सकें ? क्या हम अस्पतालमें मामूली नौकरोंका कामभी नहीं कर सकते ? उसमें तो निःसन्देह कोई अधिक अक्लकी जारूरत न पड़ेगी।" लेकिन अहंसे फूले हुए जेमसनने फिर भी "ना" कहते हुए उत्तर दिया कि "उस सबके लिए भी शिचाकी आवश्यकता है।"

गांधी यह उत्तर पाकर निरुत्साहित तो हुए, किन्तु वे निराश न थे। उन्होंने तब अपनी योजना अपने मित्र श्री लाटनके सामने पेश की। उसने बड़ी उष्णताके साथ गांधीकी योजनाका समर्थन करते हुए कहा, 'यही चीज है, इसे अवश्य करो, यह तुम्हारे लोगोंको हमारी सबकी निगाहोंमें ऊँचा उठा देगी, और उनका हित साधेगी। जेम्सनकी चिन्ता न करो।' खतः ठाटनकी सद्-सलाह पर गांधीजीने दुबारा सरकारको प्रार्थना-पत्र भेजा, किन्तु वह भी बेकार साबित हुआ। '

इस निराश स्थितिमें एक और अंगरेज श्री बूथसे केवल गांधीको प्रोत्साहन मिल सका। डा० बूथने उन्हें पहले घायल सनिकोंकी शुश्रूषा करना सिखलाया। शुश्रूषाकी योग्यता हासिल कर लेने पर डा० बूथकी मददसे गांधीजी नेटालके विशपसे

<sup>1—</sup>An indian patriot in south Africa, J. J. Doke. pp. 52-53.

मिले । विशपको गांधीजीकी योजना बहुत पसन्द आई, ऋौर उसने सहायता देनेका पूरी तरह वचन दिया ।

इसी बीच घटना-चक्रने भी गांधीके लिए एक सुयोगकी स्थिति पैदा कर दी। बोअरोंके युद्धकी तैयारी, इढ़ता और बीरता ऐसी विकट सावित हुई, जिसके फलस्वरूप सरकारको अधिकाधिक रंगरूटोंकी आवश्यकता होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति जो मिल सकता था, सरकार उसकी चाहना करने लगी थी। ब्रिटिश और बोअर इस समय गार्डन कॉलिनीके लिए जीवन और मरणके संग्राममें उलमे हुए थे।

घटनाएँ तेजीसे बढ़ रही थीं। 'सर जार्ज व्हाइट २० श्रक्तूबरको लेडी स्मिथकी ओर घकेल दिये गये थे। नवम्बरको नगरकी तार ठाइन भी काट डाली गई थी। तीसरी नवम्बर को रेलवे ठाइन भी टूट चुकी थी। नवम्बर दस तक बोश्ररोंका को लिन्सो और तुगेला की ठाईन पर भी कब्जा हो गया था। नवम्बर अहारहको दुश्मन इस्टकोर्ट तक श्रा पहुंचा था। नवम्बर २१ को वे मोई नदी तक बढ़ गये थे। नवम्बर २३ को हिल्डयाई ने दुश्मनों पर बिलोग्रेंजके पास हमला कर दिया था। दूसरी ओर सर रेडवर्स बुलर सिविले में अपनी सेनाको एकत्रित करने पर लगा हुश्रा था, श्रीर किसी तरहसे नदीको पारकर लेडी-स्मिथको दुश्मनके द्वावसे मुक्त करनेके लिए फिक्रमें था।"

श्रतः छड़ाई इस समय अत्यन्त संकटावस्था पर थी। हर-वनमें बोअरोंके बढ़ावसे खलबली मची हुई थी, और अंग्रेज संत्रस्त हो रहे थे। ऐसी अवस्थामें श्रंग्रेज जनता वा सरकार जाति और रंगका विचार त्यागकर मदद पानेको स्वयं ही श्रातुर हो रहे थे। वे अब परिस्थितिसे लाचार होकर सबको अपनाने और अंगीकार करनेको तैयार थे। सरकारको मोर्चे तथा घायलोंकी सेवाके लिए आदिमियोंकी भूख-सी हो गई थी।

श्रतः स्पष्ट है कि इसी घटना-चक्र और विषमावस्थासे मजबूर होकर नेटाल सरकारने भारतीयोंकी मदद लेनो स्वीकार किया था, श्रन्थथा वह कभी मदद लेनेको तैयार न होती! यही कारण था कि डा० बूथ और बिशप वेल्स ने गांधीजीकी योजनाको जव पुनः सरकारके सामने पेश किया, तो उसे तब तक मंजूर न किया गया जब तक कि विशपने कर्नल जौहन्सटनसे मिलकर उन्हें युद्धकी तेजी श्रीर भीषणताका भान कराकर यह विश्वास न दिला दिया कि घायलोंकी सेवाके लिए उन्हें खुद ही श्रधिकसे अधिक श्रादमियोंकी आवश्यकता पड़ेगी। फलतः अपनी ही वेबशीके विचारसे श्रन्तमें नेटाल सरकारने गांधीजीकी योजनाको स्वीकार किया श्रीर उन्हें एक भारतीय सेवादल कायम करनेकी श्राज्ञा दे दी गई। वि

इस प्रकार गांधीजीके नेतृत्वमें उनका सेवादल अब कार्य-त्तेत्र में उतरा। उनके सेवादलमें लगभग १,१०० व्यक्ति थे। इस दल में लगभग ३,००० स्वतंत्र हिन्दुस्तानी और रोष गिरमिटिया (कुली) थे। दलमें लगभग ४० मुखिया थे। डा० बूथ भी मेडि-कल सुपरिन्टेण्डेन्टके रूपमें इस टुकड़ीके साथ थे। गांधीजी और उनके सेवादलने इतनी सिक्रयता और तत्परतासे काम किया जिसके फलस्वरूप जनरल बुलरने खुश होकर जल्द ही गांधीजी जो आसिस्सटेण्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया।

<sup>1.</sup> Ibid pp. 53-54-

गांधीजीके इस सेवादलका कार्य-त्तेत्र प्रारम्भमें युद्धके त्तेत्र से बाहर रखा गया था और उनकी रत्ताके लिए क्रास चिन्ह भी लगा दिया गया था। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यत्त युद्ध क्षेत्रकी हदके अन्दर भी काम करनेका उन्हें अवसर मिला। यद्यपि सरकारकी इच्छा यह थी कि जहाँ तक हो सके भारतीय सेवा-दलको जोखिममें न डाला जाय, किन्तु विकट स्थितिमें पड़कर सरकारने काँलेन्सोंके युद्ध प्रारम्भ होनेके अगले दिन हिन्दुस्तानी सेवा-दलकी दुकड़ीको युद्धत्तेत्रमें पहुंचनेका आदेश दिया। इस आदेशके मिलते ही एक हजार भारतीय उपयुक्त समय पर युद्धत्तेत्रमें घायलोंको हटानेके लिए जा पहुंचे। बड़े जोश और तत्परतासे काम करते हुए वे ऐन आवश्यकताके समय पर चीवली भी पहुंचे, और सेवाके कार्यसे अनुप्रेरित हाकर तथा मार्गके खतरोंकी परवाह न कर आगे बढ़ते-बढ़ते कॉलेन्सी तक चले आये और रातों दिन घायलोंकी सेवा करने में लगे रहे।

युद्ध इस समय काफी भीषणता पर था। मैदान और नदी के तट पर सर्वत्र घायल और मृतक ही छितरे पड़े थे। अनुमानतः छगभग १५० उस युद्धमें मरे थे, और ७२०के करीब घायछ हुये थे। ऐसे कड़े मौके पर अंगरेजोंको मदद की सचमुच नितान्त आवश्यकता थी, जिसकी पूर्तिमें भारतीय सेवादलने अपने प्राणोंको भी छगा दिया और तुल्यानुरागके साथ अँगरेज साथियोंसे मिलकर निष्ठा और आत्मीयतासे अन्त तक उनकी सेवा करते ही रहे।

१-आत्मकथा-मा. ३ पृ. २३६-२३७

युद्धकी एक मधुर स्मृतिका गांधीजीने बड़े उत्साह और चाव से उल्लेख किया है। युद्धमें वहादुरीसे छड़ते हुये लार्ड राबर्टसके पुत्र छेफ्टोनेन्ट राबर्टसको मर्मान्तक गोली छगी थी। उनके शव को छे जानेका कार्य-भार हिन्दुस्तानी सेवा-दछकी दुकड़ीको मिछा था जिसके अगुआ गांधीजी थे। गांधीजी छिखते हैं, इस दु:खके समय गोरे और हिन्दुस्तानियोंके दिछ इस तरह पिघल कर एक दूसरेके लिए सहानुभूतिसे भर गये थे कि रास्तेमें थके और प्यासे होने पर जब उन्हें पानीका एक मरना मिला तो हिन्दुस्तानी टामियों और टामी हिन्दुस्तानियोंसे देर तक यही मधुर आग्रह करते रहे कि पहिले तुम पीओ और पहिछे तुम पीओ।

## स्पियान्कोप (Spionkof) की लंडाई--

कॉलेन्सो (Colenso) की लड़ाईके उपरान्त गांधीजीके 'भारतीय सेवा दल'को युद्ध कार्योंसे मुक्तकर उरवन वापिस भेज दिया गया। किन्तु उन्हें साथ ही यह वतला दिया गया कि दूसरा बुलावा भी उनके लिये जल्द आ सकता है। और यह दूसरा बुलावा एक महीनेके परचात स्पियान्कोपकी लड़ाईके समय मिला। लेकिन इस एक महीनेके अवकाश-कालमें भी गांधीजी और उनका सेवा दल चुप हो कर न बैठा रहा। इस बीचमें सेवा दलके लगभग ३६ भारतीय नेताओंने अस्पतालमें रहकर कुशल डाक्टरोंकी देख-रेखमें चिकित्साका भी थोड़ा बहुत काम सीख लिया, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्रमें घायलोंकी सेवाके लिये

१-वहीं भा-३ पृष्ठ २३८।

अपनेको हर प्रकारसे योग्य बना लेनेको उत्सुक थे। स्पिया-न्कोपके युद्धमें गांधीजीके सेवा दलने लगभग तीन सप्ताह तक घायल सैनिकोंकी डटकर सेवाकी थी। सेवा दलवालोंको युद्धमें घायल हुये सैनिकोंको उठाकर गोली बारूद्की हदसे वाहर पचीस-पचीस और तीस-तीस मील दूर तक ले जाना पड़ता था। यह सारा इन्तजाम गांधीजीकी देख-रेखमें होता था। इस युद्धमें जनरत उड्गेट (General Woodgate) को मर्मान्तक चोट चाई थी। उडगेटको रण क्षेत्रसे बाहर अस्पतालमें पहुंचाने का कार्य गांधीजीको ही सौंपा गया था। हिदायत यह थी कि घायल जनरलको इतनी शीघ्रता और सावधानीके साथ अस्पताल पहुंचाया जाय कि रास्तेमें ही उनके प्राण न निकल जांय और मार्गमें कोई कष्ट भी न होने पावे। गांधीजी श्रौर उनके साथियों ने बड़ी खूबीके साथ इस कार्यको निभाया। बड़ा ही हृद्य विदारक वह दृश्यथा। वेचारा घायल जनरल वेदनाके मारे तड़-पड़ाता था और गांधी तथा उनके साथी बड़ी शालीनता और जीलताके साथ कड़ी धूप और लूमें उसे सावधानीसे लिये चले जाते थे।

स्पियान्कोपकी लड़ाईका सबसे विकट अवसर वह था, जबिक धूप कड़ाकेदार पड़ रही थी और गर्मीसे व्याकुछ हुये सैनिक धड़ा धड़ नदीके उस पार गिरते जा रहे थे और कोई वहाँ उनकी खबर-सार लेने वाला या देख भाल करने वाला तक न था। अतः इस जहरतके अवसर पर गांधीजीमें ही एक सहारा अनुभव कर मेजर वापतेने उस समय उनके पास पहुंच कर उन्हें स्थितिकी भीषणता और उस पार सहायताकी आवश्य-

कता दशाते हुये कहाकि 'उन्हें मालूम है कि भारतीय सेवा दलको गोली बारूदकी हदके भीतर काम करनेसे मुक्त रखा गया है। किन्तु इस समय तीव्र त्रावश्यकता आ पडी है, और यद्यपि मैं इसके लिये जोर नहीं डाल सकता, तथापि यदि तुम्हारा सेवा दल नदीके उस पार जाकर काम कर सके तो बड़ी सराहना उस कार्यकी होगी। नदीके उस पार जाना अवश्य खतरेसे खाली न था। दुइमनकी गोली बारूद भीषणतासे चल रही थी। लेकिन गांधीका निर्भीक हृदय असहायोंकी सहायता लिये पीछे. नहीं, हमेशा आगे रहा है। कृष्ण और गीताका भक्त असहायोंकी पुकार पर शान्त कैसे बैठे रह सकता था। अतः वापतेका इशारा पाते ही गांधीजी तुरन्त अपने साथियोंके पास पहुंचे स्रोर त्रातु-रता भरे शब्दों में उनसे पूछा "क्या वे चलेंगे" श्रीर योग्य सेना पतिके योग्य सैनिकोंने तेजीसे उत्तर दिया "जरूर"। गांधीजी खिलखिला उठे। उन्होंने एक दम अपने साथियोंको लिया और मार्गके खतरोंकी परवाह न करते हुये पुलको पार कर नदीके दूसरी तरफ जा पहुंचे, जहाँ आनेके लिए आर्चीकी नाद उन्हें पुकार रही थी। निर्भाक गांधी और उनके साथियों के आत्म-त्याग, सेवा और परिश्रमसे कई ब्रिटिश सैनिकोंकी जानें उस दिन अकाल प्रस्त होनेसे बच गईं। श्री जे० डोकने भारतीय सेवा दलके इस कार्यकी प्रसंशा करते हुये लिखा है कि "उस दिन भारतीयोंकी निष्काम ऋौर सामयिक सेवा तथा प्रयत्नसे ही हमारे कई सैनिकों के प्राण बच पाये।"

स्पियान्कोपके अलावा बालकाँ खाके युद्धमें भी गांधी और उनके सेवा दलने ऋसीम त्याग और उत्साहसे घायल सैनिकोंकी सेवा की । बालकाँ खाके युद्धमें गोछी बारूदकी बौछारों के चछते हुये भी भारतीय तत्परता और निर्भीकतासे घायछों को युद्ध चेत्रसे हटानेमें तल्छीन रहे । श्री डोक लिखते हैं कि "भारतीय अस्प-तालके ऋदेली, पानी भरनेवाले, घायलों की सेवा करनेवाले, तथा बीमारों को ढाने वाले कुछी सबके सब इस विपत्तिमें सहायता पहुंचाने को कटिबद्ध थे। कई बार उन्हें गोरे सैनिकों के हाथ तिरुकार भी सहना पड़ा और गोलियों की बौछारों का भी मुका-बछा करना पड़ा, किन्तु तिसपर भी वेबड़ी शान्ति और शाली-नता के साथ सब कुछ सहते हुये अपने कर्तव्य और टेक पर हढ़ रहे और अंतमें सैनिकों कि की अपरिमित सराहना के पात्र बने।"

गांधीजीके नेतृत्वमें भारतीय सेवा दछने अंगरेजोंकी जो सेवाएँ की, उनकी उस समय खूब प्रशंसा हुई। जनरल बूलरने खुद अपने खरीतेमें भारतीय सेवा दलके कार्योंकी प्रशंसाका उल्लेख किया। सेवा दछके नेताश्रोंको उनकी इन सेवाश्रोंके उपछच्चमें तमगे भी प्रदान किये गये। इन सेवाश्रोंके फछसे हिन्दुस्तानियोंका गौरव भी अंगरेजोंकी नजरमें वहुत बढ़ गया। हिन्दुस्तानियोंके प्रति गोरोंने अपनी आन्तरिक प्रतिष्ठा श्रोर सेनेह जतछानेके छिये "श्राखिर हिन्दुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही" जैसे श्रमिप्राय रखने वाले गीत गाये।

युद्ध चेत्रमें जो भारतीय काम आये थे, सरकारकी तरफसे उनको पूर्ण सम्मान दिया गया और उनकी यादगारमें जौन्स वर्गमें एक विशाल स्मारक खड़ा किया गया। यह स्मारक पूर्वीय

<sup>1.</sup> M. K. Gandhi by j. j. Doke pp. 55-56.

साम्राज्यके उन बच्चोंकी सच्ची सेवाओं के प्रति, जिन्होंने गांधीजी के साथ मिलकर अंगरेजोंको उनके महान संकटमें मदद पहुंचाई थी, उत्पन्न हुई सद् भावनाश्रोंका एक सुरभित पुष्ष उपहार था।

किन्तु युद्धकी सेवाओंसे गोरोंके साथ जो मधुर संबंध कायम हुआ, श्रीर युद्ध कालमें गोरों द्वारा हमारे जो प्रशंसाके गीत गाये गये, वह सब चणस्थाई साबित हुए। वास्तविक रूपमें हमारी स्थिति जरा भी न बदली और पहलेकी ही जैसी बनी रही। इतनी सेवात्रोंके बाद और प्राणोंको संकटमें डाल द्चिण श्रफ्रीकाकी रचा करने पर भी वहाँके भारतीयोंको ब्रिटिश नागरिकों के हक न मंज़र किये गये। अपित हकों के लिये आवाज उठाने पर उन्हें जेलोंमें ठुंस कर सड़ाया और बर्बाद किया गया, त्रौर त्राज तक किया जो रहा है। आज १९४६-१९४७ में भी गोरी अंगरेज जातिका रंग-द्वेष भारतीयोंकी बर्बादी पर तुला है। आज भी श्री स्मट्सकी गोरी सरकार २१,०००० भारतीयों —हिन्दू, मुसल्मान और सिंख-के हकोंको छीनकर उन्हें पद दलित करने पर तुली है। भारतीयों एवं सम्पूर्ण एशियाईओंके विरुद्ध स्मद्स सरकारने 'दी ऐसियाटिक छैण्ड टिनियोर बिछ', ( The Asiatic Land Tenure Bill ) यूनियन पार्लियामेंटके सामने पेश किया है। यह विल श्री एम० ए॰ मिर्जा, जो साउथ अफ्रीकन इन्डियन डेलिगेशनके एक मेम्बर हैं, के अनुसार उन भारतीयोंके न्यायपूर्ण अधिकारोंको कुचलनेके लिये हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके साम्राज्य निर्माणमें मदद पहुंचाई थी। कन्तु स्मट्सकी गोरी

<sup>1.</sup> Ibid pp. 57.

<sup>2.</sup> Amrita Bazar patirka. March 23, 1947.

सरकार भुछावेमें है कि वह भारतीयोंको तोप और गोलोंसे त्रस्त और खातंकित कर उन्हें भुकाने ख्रीर पद्दछित करनेमें सफछता प्राप्त कर सकेगी। भारतीय स्वाभिमान इस ख्रत्याचार को न सहन करेगा। भारतीय मिटना पसंद करेगों, किन्तु अन्याय के सामने मुकना नहीं। खबरें ख्रा रही हैं कि दक्षिण अफ्रीकाके दो छाख भारतीय, यदि भारतीयोंको बर्बाद करने वाछे ऐशिया-टिक छन्ड टेनिओर व इन्डियन रेप्रिसेन्टेशन बिछ पास किये गये, तो प्राणोंकी बाजी लगाकर सत्यामह करेंगे। भारतीय सम्मान, गौरव, और हकोंकी रक्षाके लिये और दूसरा उपाय ही क्या हो सकता है ?

हमने यह पुस्तक लिखी थी १९४६ में ही और यह छप रही है कारण बस १९४७ के अंतमें; अतः हम यहाँ पर पाठकों की सूचना के छिये यह नोट कर देना चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीकाका मामला कुछ समय पहिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघमें पेश हुआ था और वह पास भी हो गया था, लेकिन १९४७ में नवम्बरकी सुरत्ता सभामें यूरोपियन गुटने उस प्रस्तावको गिरा दिया है। इसि ये दक्षिण अफ्रीका में अपने अधिकारों के लिये भारतीयों का संघर्ष जारी है और सुरत्ता सभामें भारतीय मामलेको पेश करने वाछी मास्को स्थित भारतीय राजदूत श्री विजय छन्तमी पंडितने १ दिसम्बर १९४७ को न्यूयार्कसे नेटाल भारतीय कांग्रेसकी प्रधान मंत्रीको एक संदेश देते हुये यह कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो सत्यायह होरहा है, वह तबतक चलता रहे, जबतक व्यक्तियों, और राष्ट्रों में भेद-भाव समाप्त नहीं कर दिया जाता। संसार में

<sup>1.</sup> Ibid March 21, 1946.

मानव अधिकारों के लिये जो लड़ाई चल रही है, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उसका मुख्य अंग है। दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय धर्य न छोड़ें और प्रसन्नतासे सत्याग्रह करते रहें। इस जनवरी (१९४८) से 'इमीगेरेन्ट रेगुलेशन ऐक्ट' (१९१३) के विरुद्ध वहाँ सत्याग्रह चल रहा है और सत्याग्रही नेटालसे ट्रान्सवालकी सीमाओं का निर्मीकतापूर्वक अतिक्रमण कर रहे हैं! दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार कठिनाईमें पड़ गयी है!

सत्याम्रहियोंको रोकना उसे मुश्किल पड़ रहा है; जैसा कि वहाँ से आनेवाले समाचारोंसे पता चलता है।

# मातृभूमिको

( १६०१-१९०२ )

#### अध्याय ७

बोअर युद्धमें सेवादल बनाकर काम करनेसे गांधीजी हिन्दुस्तानियों वा गिरमिटियों के निकटतम सम्पर्कमें चले आये थे। छड़ाईसे हिन्दुस्तानियों में संगठन और जागृति भी बढ़ चली थी। गांधीजीने उनमें 'हिन्दुस्तान' या मातृभूमिके प्रति भी आकर्षण पैदा कर दिया था। इससे पहिले विदेशों में बसे प्रवासी भारतवासी, अपनी मातृभूमिके प्रति अपना कोई विशेष कर्त्तव्य वा उत्तरदायित्व न सममा करते थे। लेकिन गांधीजीके प्रयत्नों ने उनमें अपने मातृदेशका प्रेम प्रवलतासे संचारित कर दिया। इसीका फल था कि जब १८९७ और १८९९ में भारतवर्षमें अकाल पड़े, तो दोनों समय दिल्ला अफ्रीकाके भारतीय अब निःसन्देह अपनेको पूरी तरह भारतकी ही सन्तान मानने और सममने लगे और परिणामतः भारतवर्षकी विपदाओं में तबसे अपनी तरफसे सहायता पहुंचानेको हमेशा तैयार रहा करते हैं।

दिव्या अफ्रीकासे भारतको-

गांधीजी प्रारम्भमें दक्षिण अफ्रीका इस विचारसे श्राये थे १२६

कि वहाँ के भारतीयों का काम निपटाकर वे एक महीने के भीतर भारत लौट आयेंगे, किन्तु वहाँ के मामलों में उन्हें लग गये ६ वर्ष। इस लम्बे अरसे में वे हर प्रकारसे वहाँ भारतीयों की सेवा करते रहे और भारतीय मान और गौरवको बढ़ाने में संलग्न रहे, लेकिन तिसपर भी वे ध्रग्णभरको अपने मुल्ककी याद न भूला सके और हमेशा इसी चिन्ता में धुलते रहे कि भारतभूमिकी सेवा करनेका कब उन्हें अवसर मिल सकेगा?

वे हमेशा इसी अवसरकी ताकमें रहते कि अफ्रीकाका काम समाप्त हो और वे स्वदेश सेवाके छिये भारतको लौट आयें। उनका अन्तर हमेशा उन्हें यही इंगित किया करता कि उनका काम और उनकी आवश्यकता दक्षिण अफ्रीकासे अधिक भारत-वर्षमें है। अतः १९०० के लगभग जब बोअर युद्ध समाप्त हो गया और बोअरों द्वारा दबाये गये प्रदेशों—लेडीस्मिथ, किंबरली, मेफिंग, ट्रान्सवाल और फ्रीस्टेट आदिपर फिरसे श्रॅगरेजोंका कब्जा हो गया, तो गांधीजीने सोचा कि दक्षिण अफ्रोकामें उनका काम अब समाप्त हो गया और इसिछए उन्हें भारतकी सेवाके हित स्वदेश छोट जाना चाहिये। उनके दिछमें स्वदेश सेवाकी कामना निःसन्देह बहुत प्रवलहो उठी थी। गांधी-जीने छपनी यह अभिलाषा दिचण अफ्रीकाके भारतीय मित्रों और सहयोगियोंको भी जतला दी। द्त्रिण अफ्रीकाके भारतीय अपने सुख-दुःखके साथीसे इस प्रकार विलग होना पसन्द तो न कर सके, परन्तु गांधीजीकी निःस्वार्थ इच्छाके विपरीत भी वे कैसे जा सकते थे ! अतः बड़ी मुश्किलसे अन्तमें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय मित्रोंने यह वचन लेकर कि यदि 'एक सालके अन्दर लोगोंको उनकी जरुरत माल्म हुई तो उन्हें वापिस बुला लिया जावेगा, गांधीजीको लौटनेकी अनुमति दे दी।' गांधीजीने इस निःस्वार्थ शर्त और प्रतिबन्धको खुशी खुशी स्वीकार किया और १६०१ के अन्तमें देश लौटनेको तैयार हो गये।

## गांधीजीकी बिदाई—

श्रपनी सेवाओं के फल्से गांधीजी द्द्यिण श्रफ्रीकाके भारतीयों के कंठहार हो गये। श्रतः श्रपने प्यारे गांधीजीकी विदाई में श्रपने हृद्यके प्रेमके साथ श्रपने खजानों के रत्न भी उंड़ेल दिये। भारतीयों द्वारा उनकी प्रतिष्ठामें कई महत्त सभाएँ की गईं और अपना श्रतुल स्नेह जतलाने के लिए लोगोंने गांधीजीको सोना, चांदी श्रीर हीरेकी बहुमूल्य भेटोंसे ढंक दिया। उनकी लोक सेवाका यह विमल पुरस्कार था। किन्तु गांधीजी उन भाड़े और किराये के सुधारकों वा सेवकों मेंसे नहीं हैं, जो अपनी सेवाओं का एहसान मानते श्रीर उसका मूल्य चाहते हैं। गांधीजीका तो प्रारंभसे ही यह निश्चित मत रहा है कि सेवा वेचनेकी चीज नहीं, जो उसका किसीसे दाम लिया जावे! अतः अपनी पत्नी कस्तूराबाईकी अनिच्छा होते हुए भी गांधीजीने अपने तथा स्व० कस्तूरबाको भेंटमें मिलीं तमाम चीजें जिस समाजसे मिली थीं, उसी की सेवाके लिए वापिस लीटा दीं।

उनके निर्देश पर उपहारकी वस्तुओंका एक द्रस्ट बना दिया गया श्रौर घोषित कर दिया गया कि उसका उपयोग आवश्यकता-नुसार लोक-सेवाके लिए किया जावेगा। गांधीजीकी इस

निःस्वार्थ प्रवृत्तिने लोगोंको और भी मोहित कर डाला; उन्हें ताज्जुब था कि एक व्यक्ति इतना निःस्पृह और स्वार्थ रहित भी हो सकता है ? किन्तु तव किसे माल्स था कि गांधी 'लोकसेवा' के लिए ही पैदा हुआ है, और जिसे आगे चलकर महात्मा होना है—वह भला लोभ और मोहके निचले स्तरमें कैसे विचर सकता है ? गांधीजीके इस ऊंचे त्यागकी महत्ताका कस्तूरवाने भी अपने आगेके जीवनमें प्रत्यक्ष अनुभव किया और समम्म लिया कि सुवर्णका प्यार मनुष्यको गिराता है, और भवका प्यार भगवानसे विछुड़ाता है। 'वा'की इसी अनुभूति और प्रतीतिने 'वा'को गांधीकी पूर्ण छाया और राष्ट्रकी माताके पदको पहुँचाया है !यह भी स्मरण रहे कि गांधीकी इस निःस्पृहताका ही परिणाम है कि जब कभी अपने रचनात्मक कार्योंके लिए वे धन चाहते हैं तो उनके मुख खोलतेही सारा देश अपनी थैलियोंके मुख खोल दिया करता है।

## भारतकी राष्ट्रीय महासभामें प्रथम बार —

बिदाईका समारोह खतम होतेही सन् १६०१ के अन्तमें गांधीजी दिल्ण अफ्रीकासे सपरिवार भारत लौट आये। उस साल दिसम्बर १९०१ को भारतकी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेसका कलकत्तामें अधिवेशन बुलाया गया था। अधिवेशनके सभापति दीनशा एदलजी वाच्छा थे। गांधीजीको भी महासभा की कार्यवाहियोंमें भाग लेनेकी इच्छा थी। इसके दो कारण थे; एक तो यह कि कांग्रेसकी कार्यवाहियोंका प्रत्यत्त अनुभव कर अपनेको वे हिन्दुस्तानकी सेवाके लिए तैयार करना चाहते थे,

E

और दूसरे भारतीय महासभामें दक्षिण अफ़ीकाके भारतीयों के हकों के वारे वे एक प्रस्ताव रखवाना चाहते थे। ख्रतः इन ख्रिभिप्रायों से अनुप्रेरित होकर गांधीजी भी वम्बईसे उसी ट्रेनसे कलकत्ताको रवाना हुए जिससे तत्कालीन महासभाके कर्णधार 'वम्बईके विना ताजके बादशाह' फिरोजशाह मेहता और महासभाके मनोनीत सभापित दीनशा बाच्छा आने वाले थे। गांधीजी अपने दिचण अफ़ीकाके प्रस्तावके छिए इतने वेचैन हो रहे थे कि वे मार्गमें ही फिरोजशाह से मिले और उनसे महासभामें प्रस्ताव पेश करानेका वचन ले छिया।

फिरोजशाहकी इस मेंटसे गांधीजीको एक नया अनुमव भी हाथ छगा। फिरोजशाहने अफ़ीकाके प्रस्ताव पर उदासीनताके साथ कहा था "प्रस्ताव तो हम जैसा तुम कहोगे पास कर देंगे; पर पहिले यही देखो न कि हमारे ही देशमें हमें कौनसे हक मिल गये हैं? मैं मानता हूं कि जब तक अपने देशमें हमें सत्ता नहीं मिली है, तबतक उपनिवेशोंमें हमारी हालत अच्छी नहीं हो सकती।"

गांधीजीको यद्यपि तब यह वक्तव्य सुनकर परेशानी-सी हुई थी, किन्तु मेहताके कथनकी सचाईमें उन्हें कोई त्रुटि न मालूम दी। बात सही थी, गुलाम मातृभूमि अपने उपनिवेशों में बसे भाईयोंको स्वतंत्रता दिलानेमें समर्थ हो ही कैसे सकती थी? गांधीजीने अपने अमृल्य जीवनके प्रारंभिक २१ वर्ष अफ्रीकाकी सेवामें ही लगाये, और यद्यपि बहुतसे अन्यायोंको उन्होंने मिटवाया भी, परन्तु आज १९४६-४७ में भी वहां ऐसे ऐशिया-टिक लैन्ड टिनियोर बिल आदि पेश किये जा रहे हैं, और ऐसी

असमानता बरती जा रही है जो भारतीयों के मान और मर्यादा एवं स्थितिको मेट देनेवाले हैं ! यह सब हुआ, क्यों कि भारतवर्ष तब परतंत्र था ! पर यदि उस समय भारत भी स्वतंत्र होता तो उसके राष्ट्र-जनों के साथ विदेशी उपनिवेशों में कोई ऐसा अपमानका व्यवहार न कर सकता था ! अब भारत स्वतंत्र है और इसलिए हमें आशा है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार दक्षिण अफीका के भारतीयों के हक और सम्मानको जब तक प्रतिष्ठित नहीं कर लेगी. चैन न लेगी।

#### १६०२ की महासभाका स्वरूप-

कलकत्ता पहुंचनेपर गांधीजीको उसी रिपन कालेजमें ठहराया गया जहाँ पर लोकमान्य भी ठहरे हुए थे। गांधीजीको महासभाके प्रवन्धको देखकर दुःख और आइचर्य हुआ। हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय महासभा, जिसे वे हिन्दुस्तानके त्राणका स्रोत और एकमात्र साधन सममते थे, की आन्तरिक अन्यवस्था और शिथि-लतासे उनका स्तम्भित और दुःखी होना स्वाभाविक ही था। ऐसी महासभा क्या कुछ कर सकेगी, वे यही सोचने लगे!

## स्वयंसेवक-

महासभाके स्वयंसेवक भी उन्हें दीले-ढाले मिले। उनमें गांधीजीने सेवाकी कामना तो देखी, किन्तु उस प्रकारकी शिक्षा और सेवाके अभ्यासका उनमें विलकुल अभाव पाया। निःसन्देह, केवल इच्छा होनेसे ही कोई सेवक बनकर सेवा थोड़े ही कर सकता है। सेवक होनेके लिए तो पहले 'सेवा करना' जानना जरूरी है,

श्रीर सेवा धर्म कहते किसे हैं, इसका भी मर्म जानना आवश्यक है! लेकिन १९०१ की महासभाके स्वयंसेवक इन भावों और विचारों से अनिसज्ञ ही नहीं, अपरचित भी थे। अतः वे क्या सेवा किसी की कर पाते ? हाल यह था कि उन्हें जो भी काम सौंपा जाता, वे एक दूसरे पर टालते फिरते, और परस्पर छड़ भी लिया करते थे। इस तरह परस्पर विरोध रखनेवाले और काममें टालाद्रली करनेवाले देशकी सेवाके कैसे योग्य हो सकते थे। उनसे आशा ही क्या की जा सकती थी ? परन्तु गांधीजी की पैनी दृष्टिको यह मालूम करते देर न लगी कि दोप असलमें स्वयंसेवकोंका नहीं-महासभाका है। वे लिखते हैं कि सेवाके छिए "एक तो इच्छा होनी चाहिए और फिर अभ्यास। इन भोले भाले स्वयं सेवकों में इच्छा तो वहुत थी, पर तालीम श्रीर अभ्यास कहाँ से हो सकता था ?" क्योंकि जिस महासभाको उन्हें शिक्षा और दीक्षा देकर चौर अभ्यास कराकर सेवाके योग्य वनाना था, वह "सालमें तीन दिन होती और फिर सो रहती।" अतः गांधीजी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि "हर साल तीन दिनकी तालीमसे कितनी बातें सीखी जा सकती हैं ?"

#### प्रतिनिधि-

जो हाल गांधीजीने स्वयंसेवकोंका देखा, वही हाल उन्होंने कांग्रेसके प्रतिनिधियोंका भी पाया। देशके ये प्रतिनिधि सेवाका धर्म वा मर्म कुछ न समझते थे। ऋपना सारा काम वे दूसरोंके हाथोंसे ही किया करते थे। तब भला वे दूसरोंकी क्या सेवा करते ? किन्तु इसका कारण भी यही था कि महासभासे उन्हें

कोई नियमित श्रोर स्वतन्त्र तालीम नहीं मिला करती थी; "उन्हें भी" गांधीजी लिखते हैं, "तीन ही दिन तालीम मिलती थी।" कुश्रा-कूत—

महासभामें भाग छने वाले प्रतिनिधियों में गांधीजी को जाति-पांतिके भेदभाव भी बड़े जिटल और गहन रूपमें देखने को मिले। उन्होंने देखा कि लोगों में लुआ-लूतकी वीमारी वड़े उम और भयक्कर रूपमें घर किये हुए है। यह जाति-भेद और विषम वर्ण-धर्म उन्हें असहनीय प्रतीत हुआ। गोतम बुद्धकी भांति उन्हें भी भासित हुआ कि यही 'भेद' हमारे दुःखोंका मूल है। समाजकी इस दुरावस्थाको देखकर सहसा उनके मुँहसे "ओफ" की मार्मिक पुकार निकाल पड़ी। उनका यह ओफ जितना मार्मिक और करणाद्र था, उतना ही सारगर्भित भी। गांधीजीके हरिजन आन्दोलनका महान वृज्ञ उनकी वेदनाके इस' ओफ' से ही तो उगा और विकसित हुआ है।

## गन्दगी--

गंदगी भी गांधीजीको महासभाके अधिवेशनमें विराट रूपमें देखनेको मिली। उन्होंने वतलाया है कि गंदगीकी वहाँ कोई हद ही न थी और पाखाने तो इतने गंदे थे कि वे लिखते हैं, "उनकी बदबूसे आज भी रोंगटे खड़े हो उठते हैं।" इस गन्दगीकी ओर गांधीजीने वहांके स्वयंसेवकोंका ध्यान आकर्षित भी किया, लेकिन वे कब ध्यान देनेवाले थे? अपितु वे गांधीजीके इस इशारेसे चिकत ही हुए, और इसलिए उन्होंने गांधीजीको

**उत्तर दिया कि ''यह तो भंगीका काम है।" गांधी भी यह प्र**त्युत्तर पाकर अवाक हो उठे और उन्होंने तुरन्त ही माडू मँगाकर खुदही स्रापना पाखाना साफ कर लिया ! ' अपने 'स्व' पर स्थित रहने वाले स्वावतम्वी गांधीको दूसरेके मुँह ताकनेकी आवश्यकताही क्या थी ? वरन् अपने इस कार्यसे उन्होंने अज्ञान और अहंकारके टीले पर खड़े स्वयंसेवकोंको द्यवश्य ही उनके बङ्प्पनका त्राभास करा दिया होगा। एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिये कि महासभाके इन दृश्यों—स्वयं सेवकों और प्रतिनिधियों की अज्ञानता, महासभाकी क्षणिक-चेतनता, खूआछूतकी वीमारी और गन्दगी आदिको देखकर गांधीजीको तभी पता चल गया था कि भारतीय राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये उन्हें क्या-क्या न करना होगा ? उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि भारतको उठाने, जगाने और महान बनानके लिये किन साधनों तथा उद्देश्योंको सामने रखकर उनको देशके राष्ट्रीय आन्दोलनको उत्थित करना है ? इसीलिये गांधीजीने जव आगे चलकर इस देशका कायंभार अपने कन्धेां पर लिया, तो जो साध्य और साधन उन्होंने महासभा और देशके सामने रखे, वे सब हमें इन्हीं अनुभूतियों पर आधारित मिळते हैं।

अनुभवकी भूख—

गांधीजीका अपने भविष्य जीवनमें भारतकी महासभामें मिलकर देश की सेवा करनेका प्रारम्भसे ही-पूरा इरादा था, इसिलये वे महासभाको हर प्रकारसे समक्त और वृक्त लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि महासभाके अन्दर पैठ कर उसकी

१ — श्रात्मकथा, भाग ३ प्ट. २४६-२४७

वास्तिवकताको वे निरख और परख छें। अतः महासभाके अधिवेशनको देखने भरसे वे तृत न हुए। उनकी इच्छा हुई कि वे महासभाके दफ्तरमें युसकर और सेवाका छुछ भार अपने ऊपर लेकर सार्वजनिक कार्यका अनुभव भी प्राप्त कर छें। इस इच्छाके साथ दफ्तर में जानेपर उनको महासभाके सेकेट्रीने चिट्ठियों के उत्तर छिखनेका काम दिया। सेकेट्रीको प्रारम्भमें आशा न थी कि यह युवक इस मामूछी काम करनेको तैयार हो जायेगा। लेकिन जब गांधी सहर्ष उस छोटे कार्यको करनेके छिये, अफ्रीकाके भारतीयों के नेता होते हुए तैयार होगये तो सेकेटरीको भी मालूम हो गया कि यह कोई 'सच्ची सेवा भावका युवक' है। निःसन्देह जो देश, समाज वा राष्ट्रके सेवक होते हैं, उनमें अहंकार क्योंकर प्रवेश कर सकता है—वे तो दूसरोंकी सेवाके छिये हमेशा मुककर चछते हैं, निम्नका महान सममते हैं और कामको देवता मानते हैं, और इसीलिए संसार भी इन मुकनेवाछोंको मुककर सिर पर रखता है।

महासभाके दफ्तर या आफिसमें काम करनेसे गांधीजी उसके तंत्रसे परिचित हो गये। दफ्तरमें घुसनेसे उस समयक बड़े नेताओं—गोखले, तिलक, सुरेन्द्रनाथ आदिके भी वे निकट सम्पर्कमें द्या सके। महासभाकी विशालता द्यौर भव्यताको देखकर वे खूब प्रभावित हुये, किन्तु उन्हें साथ ही यह अनुभवकर दुःख भी हुद्या कि महासभामें समयका बड़ा द्यपन्यय किया जाता है। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो वहाँ एक आदमीके करनेके काममें उससे अधिक आदमी लगाये जाते हैं तो दूसरी तरफ बहुतसे जरूरी कामोंको कोई भी नहीं किया करता! उन्हें इससे।भी दुःख

१. वही पृष्ठ २४९

हुआ कि महासभामें राष्ट्रीय भाषाकी जगह केवल अंग्रेजीका उपयोग किया जाता है। पर उदार-गांधी इससे निराश न हुये। उन्हें महासभामें भविष्यके एकमात्र विशाल राष्ट्रीय संगठनके अंकुर स्पष्ट दीखते रहे, और तत्कालीक कियोंके बारे उन्होंने यहीं सोचा कि शायद तबकी परिस्थितियोंमें उससे अधिक सुधार होने संभव ही न होंगे। यही कारण है कि महासभामें जब गांधीजीका दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ तो उन्हें यह महसूस करके खुशी ही हुई कि 'महासभामें पास हो जानेसे उनके प्रस्तावको सारे भारतवर्षका, समर्थन प्राप्त हो गया है।'

गोखलेक साथ एक मास---

कलकत्तेमें महासभा समाप्त होनेके वाद गांधीजीने एक महीना वहीं ठहरनेका विचार किया। गोखलेको जब माल्स हुआ कि गांधीजका विचार कलकत्तेमें रुकनेका है, तो उन्होंने गांधीजीको अपने ही साथ रहनेका आव्रह किया। गोखलेकी दूरदर्शी पैनी निगाहोंने माल्स कर लिया था कि गांधी वह युवक है, जिसके जिरये भविष्यमें महासभाका बहुत काम होगा।

लेकिन गोखलेसे निमंत्रण मिलनेपर भी गांधीजी अपनी स्वाभा-विक संकोचशीलताके कारण दो दिन तक भी उनके यहाँ न जा सके। अन्तमें गोखले स्वयं इण्डिया क्लब पहुंचे (जहाँ गांधीजी ठहरे हुये थे) और उन्हें अपने साथ लेते आये। गोखलेने प्रेमभरी मिड़कीके साथ गांधीजीको इस संकोचशीलताको त्याग देनेके लिये कहा, और इस बातके लिए उन्हें प्रेरित किया कि "जितने लोगोंके

१. वही; पृष्ठ. २५२.

सम्पर्कमें त्रा सको, तुम्हें त्राना चाहिये। मुझे तुमसे महासभाका काम लेना है।"

्गोखलेके साथ गांधीजीकी यह मित्रता बढ़ती ही चर्ला गई। गोखले उन्हें अपने छोटे भाईकी तरह प्यार करते और अपनी कोई बात उनसे गुप्त न रखते थे। गांधीका हृदय उनके इन ज्यवहारों पर मुग्ध हो उठा। किन्तु गोखले गांधीजीके जीवनकी नियमितता, उद्योगशीलता और स्वावलम्बनकी आदतको देखकर खुद भी बहुत प्रभावित थे। उन्हें तभी विश्वास हो गया था कि गांधीमें महान् व्यक्ति छिपा है। इसी कारण गोखले बड़े प्यारसे गांधीजीका उन सब बड़े आदमियोंसे परिचय करा दिया करते जो उनसे मिलने आया करते थे। प्रोफेसर डा० प्रफुल्लचन्द्र रायके साथ भी गोखलेने ही गांधीका प्रथम परिचय करवाया था जो अन्त तक कायम रहा।

गोखलेके संपर्कने गांधीजीके लिए एक सिद्धहस्त गुरूका काम किया। गांधीजी गोखले की कार्यपद्धति से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि गोखलेके समयका कोई भी ज्ञण व्यर्थके कामोंमें नहीं जाता, और उनके समस्त कार्य और वातें केवल देशके संबंधमें ही हुआ करती हैं। हिन्दुस्तान की गरीबी और पराधीनता उन्हें सर्वदा वेचैन किये रहती है; तथा देश की स्वाधीनता ही उनके सामने एक और निश्चित लक्ष है। निःसंदेह गांधीजीका यह बड़ा ही सौभाग्य था कि उन्हें अपने मुल्कके एक ऐसे महान और राष्ट्रनिर्माताके चित्र और गुणोंको देखने तथा सममने वा अध्ययन करनेका इतने निकटसे अवस्त सर प्राप्त हुआ। उन्हें प्रत्यत्त हो गया कि अपने मुल्क की सेवा

करते के लिए जिसका कि वे दृढ़ इरादा कर चुके थे, किन गुणों और उपायोंका अवलम्ब लेकर उनको कार्यचेत्रमें उतरना और आगे बढ़ना है।

## वड़े ऋादिमयोंसे भेंट -

नोखलेके साथ रहते हुए गांधीजी कलकत्तेके कई ईसाई और ब्रह्म समाजके नेताओं एवं गणमान्य व्यक्तियोंसे भी मिलते रहे और सबको दक्षिण अफीका की स्थितिसे परिचित कराते गरे। गांधीजीने इन भेंटोंका जिक्र करते हुए लिखा है:-"इसी महीनेमें मैंने कलकत्तों की एक-एक गली की खाक छान डाळी। प्रायः पैदल ही जाता था। इसी समय में न्यायमूर्ति मित्रसे मिला। सर गुरुदास बनर्जीसे भी मिला। इन सज्जनों की सहायता दक्षिण अफीकाके कामके लिए जरूरी थी।" इन सेंटोंके साथ साथ गांधीजीने धार्मिक स्थानोंका भी भ्रमण किया। एक दिन गांधीजी काली मंदिर भी गये। मंदिरको जाते समय रास्तेमें उन्होंने बलिदानके वकरोंके कतारको जाते हुए देखा। गांधीका वैष्णव हृदय निरीह बकरोंकी भोळी स्रतोंको देखकर भीतर ही भीतर कराह उठा। मंदिरमें पहुंचने पर उनका हृदय वहाँ आनेकी भूलपर और भी क्षुब्ध हुआ। वे हत्याके उस निर्मम और करुण दश्यको देख न सके। वे लिखते हैं:—" हम मन्दिरमें पहुँचे। सामने छहूकी नदी बह रही थी। दर्शन करनेके छिए खड़े रहनेकी इच्छा न रही। मेरे मनमें वड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। मैं छटपटाने छगा।" क्यों

१. वही पृष्ठ. २५८

न उनका विश्व प्रेमी करूण हृदय छटपटाता, —वह हृद्य जो सब जीवों के प्रति समान स्नेह रखता है, जो जीवों में कोई अन्तर नहीं मानता, जो वकरे के प्राणों का मृत्य मनुष्य के प्राणों के मृत्य से का नहीं आँक सकता। उन्हें इस बातसे और भी खेद हुआ कि "ज्ञानी, बुद्धिमान, त्याग वृत्ति और भावना-प्रधान बंगाल क्यों कर इस हत्याको सहन कर रहा है।" उन्हें दुःख हुआ कि मनुष्य देवताओं के वहाने अपने शरीरके पोषण और जिह्नाके स्वादके लिए असहाय बकरों की हत्या किया करता है, और अपने पापसे देव मन्दिरको भी कलंकित करता फिरता है।

गांधीजीका विश्वास है कि बकरोंको इस क्रूर होमसे बचानेके लिए बहुत आत्म-शुद्धि और त्यागकी आवश्यकता है, और यद्यपि उस हदकी आत्म-शुद्धि और त्याग उन्हें अपनेमें नहीं प्रतीत हुई जिससे वे स्वयं इस काम को उठा सकें, लेकिन उनकी आज्ञा है कि 'कोई ऐसा तेजस्वी पुरुष अथवा सती नारी अवश्य कभी न कभी भूतल पर अवतरित होगी जो इस महापातकसे मनुष्य को बचायेंगे, निर्दोप जीवोंका त्राण करेंगे और मन्दिरको शुद्ध करेंगे।'

काली मन्दिर को देखनेके वादसे वंगाली जीवनका अध्ययन करनेके निमित्त गांधीजी वहाँ के लोगों और धार्मिक संस्थाओं का वारीकीसे निरीक्षण करने लगे। गोखलेकी कृपा और सहयोगसे वहाँ के वड़े लोगों और बड़े परिवारों के साथ उन्हें सम्बन्ध स्थापित करनेमें देर न लगी। वे कई प्रमुख ब्रह्मसमाजियों से, ईसाइयों से तथा स्वामी विवेकानन्द और बहन निवेदितासे भी मिले। गांधीजी

१-वही पृष्ठ, २५९-२६० ।

बहन निवेदिताके रहन-सहनके ढङ्ग और उनकी शानको देखकर भौंचके रह गये, पर साथ ही उन्हें यह देखकर वड़ी खुशी भी हुई कि निवेदिताका 'हिन्दू धर्मके प्रति ऋगाध प्रेम है।'

इस प्रकारसे गोखलेके साथ रहते हुए सारा महिना गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकाके प्रचार-कार्य और धार्मिक संस्थाओं के अध्य-यन करने तथा छोगोंसे भेंट करनेमें ज्यतीत किया। उनके जीवनका यह एक मास जितना सुखप्रद रहा उतना ही शिचाप्रद भी! निःसन्देह यह महीना उनके जीवनका 'चिरस्मरणीय' महीना था।

इसी वीच गांधीजीने पहले पहल ब्रह्मदेशकी भी यात्राकी। वहाँ की अवस्था भी उन्हें हिन्दुस्तानकी ही भाँति गिरी हुई दिखाई दी। लेकिन वहाँ की स्त्रियों में उन्होंने पुरुषों से भी अधिक उत्साह और शौर्य पाया। ब्रह्मदेशसे गांधीजी जल्दी ही लौट आए। उनका वंगालका काम भी पूरा हो चुका था; इसलिए गांधीजीने अब गोखलेसे राजकोट लौट जानेके लिये आज्ञा माँगी।

### प्रथम वार तीसरे दर्जे में --

वंगालसे राजकोट आते समय गांधीजीने प्रथम बार रेलके तीसरे दर्जोमें सफर करनेका निश्चय किया। उन्हें गरीबों और दुःखियों के दुःखोंका इलाज करना था और इसीलिए वे तीसरे दर्जे मुसाफिरोंकी हालत और दुःखोंको स्वयं देख और समम लेना चाहते थे। गोखले पहले तो उनके इस विचार पर हँसे, किन्तु उनकी आन्तरिक भावनाओंको समम छेनेपर उनके विचारको खूब पसन्द किया और सहराया। गोखलेने उन्हें

सफरके लिए एक पीतलका डिच्या भी भोजन छे जानेके छिए भेंट किया। इस प्रकार थोड़ासा जरूरी सामान साथ छेकर गांधीजी राजकोटके लिए गाड़ीके तीसरे दर्जेमें सवार हो चछ दिये। तीसरे डच्योंमें प्रथमतः गांधीजीको अपार गंदगी ही देखनेको मिछी। गांधीजीके इस अनुभव करनेके ४०,४५ वर्षके वाद अब भी तीसरे दर्जोंकी हाछतमें गंदगीके छिहाजसे कोई सुधार नहीं हो सका है। गांधीजी खुद कहा करते हैं कि अब भी हाछत करीव वैसी हो है। उन्होंने लिखा है कि—-"तीसरे दर्जेके यात्रियोंको भेड़ बकरी-सा माना जाता है, और उनके बैठनेके डच्वे भी भेड़ बकरियोंके छायक होते हैं।"

गांधीजीकी इस यात्रामें काशी, आगरा, जयपुर और पालनपुर आदि नगर मार्गमें पड़ते थे। इन सब नगरों में वे अनुभव करने के लिए एक-एक दिन रुके। प्रत्येक नगरमें वे बहुधा साधारण यात्री की तरह धर्मशालाओं या पण्डों के घरपर ठहरे। ऐसा करने के दो कारण थे। एक तो ऐसी जगहों पर ठहरने से साधारण लोगों के सम्पक्तमें आने से उनकी अवस्था वा स्थितिका अध्ययन किया जा सकता था, और दूसरे इन जगहों में ठहरने से खर्चभी कम पड़ता था। उनकी मितव्ययता इसी से साबित है कि कलकत्ता से राजकोटकी इस लंबी यात्रामें रेल किराये सिहत उनके कुल इकतीस रुपये खर्च हुए। अल्प-ज्यय और अल्प-संचयके सिद्धां तों का मर्म गांधीजीने पूर्ण रूपसे समस लिया था। वे अच्छी तरह जान गये थे कि ऐश्वर्यका पृजारी और धनका लोभी होकर समाज और संसारकी सेवा नहीं की जासकती। निःसन्देह ऐश्वर्यं और धनका प्रेम हमें जन-उत्पीड़क तो बना सकता है, जन-रच्चक मुहकल ही।

## काशीमें एक दिन--

अपनी यात्रामें एक दिनके छिए, जैसा कि गांधीजी इरादा किये थे, काशीमें भी रुके। यहाँ भी वे एक पण्डेके घरही ठहरे। यथा विधि गंगा स्नानकर और पूजासे निवृत्त होकर गांधीजी दिनमें विज्ञायके दर्शन करने गये। वहाँ जाकर और वहाँकी गंदगी तथा अज्ञान्तिको देखकर गांधीके भावक हिन्दू हृद्यको गहरी चोट छगी। उन्हें आशा थी कि ऐसे स्थान-भगवानके निकेतनमें पहुंचकर, मनुष्यको कुछ देर ध्यानावस्थित होकर आत्मचिन्तन करनेका अवकाश प्राप्त हो सकेगा, किन्त यह आशा दुराशा ही साबित हुई। अशांति और मिलनताके सिवा उन्हें मन्दिरमें कुछ हाथ न लगा। इस दुर्दशाका कारण निःसन्देह मन्दिरके संचालकोंकी कर्तव्यहीनता है। गांधीजीने स्वयं लिखा है-''संचालकों का कर्तव्य यह है कि काशी विश्वनाथके आस-पास शान्त, निर्मेळ, सुगंधित, स्वच्छ वातावरण-क्या बाह्य **और क्या आन्तरिक-इत्पन्न करें, और उसे बनाये रखें ....।**" पर संचालक जो केवल अपने फायदेके सिवा कभी कुछ सोचतेही नहीं ऐसा क्यों करने लगे। भारतकी स्वतंत्र सरकार जब मन्दिरोंका राष्ट्रीयकरण करे तभी ऐसा होना संभव होसकता है। मंदिरोंका संचालन जब राष्ट्रीय सरकार अपने हाथमें ले और मंदिरकी पूजाके लिये केवल वेतन भोगी पण्डे नियत कर शेष मंदिरकी देखरेखका कार्य सरकारी अधिकारियोंके सुपुर्दकर देवे तभी हमारे देव-मंदिरोंकी अवस्थामें सुधारकी कल्पनाकी जा सकती है।

विश्वनाथके मंदिरके बाद गांधीजी 'ज्ञान-वापी' गये, पर वहाँ भी उन्हें निराश होना पड़ा। वही गंदगी वहाँ भी थी। अपने देवस्थानोंकी ऐसी अष्टावस्थासे गांधीका मन अपनेहीमें घुटने सा लगा। वे यहाँ ईश्वरकी खोजमें आये थे, पर मिछी गंदगीका कल्मण! लेकिन इस 'गंदगी' से भी गांधीके महान हदयको एक महान अनुभवकी प्राप्ति हुई। उन्हें इससे ईश्वरकी महान करणाका ज्ञान हुआ। वे छिखते हैं—"परमात्माकी द्यापर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को देखें। वह महायोगी अपने नामपर होनेवाले कितने ढोंग, अधर्म और पाखण्ड इत्यादिको सहन करते हैं।" सच है, महानको सर्वत्र और सब वस्तुओं में—शुद्ध अथवा अशुद्ध, मछिन या अमलान, महानता और श्रेष्ठताकी ही मलक देखनेको मिला करती है।

## मिसेज ऐनी बेसेंटके दर्शन-

यह भी सही है कि दूसरेको महान सममकर पूजनेवाला ही खुद महान होता है। भुकनेवाला ही ऊँचा उठता है, और दूसरेका आदर करनेवाला ही जगतमें आदर पाता है। गांधीजी जब काशीमें आये मिसेज वेसेंट भी वहीं थीं। अतः मंदिरोंकी सैर करनेके बाद गांधीजी उस महान नारीके भी दर्शन करने गये, केवल दर्शन करनेको, क्योंकि वेसेंट एक उच्च भावनाओं और कर्मकी महिला जो थीं। और वेसेंटने भी उन्हें फीरन दर्शन दिये, यद्यपि वह वेचारी तब अस्वस्थ थीं। यह देख गांधी उनका बड़ा एह-सान मानते हुए भुककर वोले—''तवीयत खराब होते हुए भी आपने

१. वही. पृ. २६७.

मुझे दर्शन दिये, केवल इसीसे मैं सन्तुष्ट हूं। श्रिधक कष्ट में आपको नहीं देना चाहता," और इतना कहकर विनम्र गांधी उनसे विदा लेकर राजकोटको चल दिये।

## राजकोट ऋोर वम्बईमें —

गांधीजी जैसा कि उनका इरादा था, पहले राजकोट आये। राजकोटमें पहुँचते ही उन्हें वकीलीका काम तो मिल गया, किन्तु उनकी अधिक इच्छा वम्बईमें वसनेकी थी। गोखलेने भी उन्हें यही सलाह दी थी क्योंकि वम्वईमें वैरिस्टरीके कामके साथ-साथ गांधीजी सार्वजनिक जीवनमें भी भाग हे सकते थे, और महासभाका भी वहां पर कुछ न कुछ काम कर सकते थे। उनके सच्चे हितैषियोंको भी उनकी चेष्टाश्रोंसे यह विदित होगया था कि गांधी अवस्य 'लोकसेवा' के लिए पैदा हुए हैं, और इसलिए वे भी चाह रहे थे कि गांधीजीको इसकी साधनाके लिए वम्बईमें ही रहना चाहिए। अतः गांधीजी कुन्न दिन राजकोटमें ठहरनेके पश्चात् वम्वई चले आये श्रौर मार्च १९०२ में वहाँ पर पेईन गिल्वर्ट और सयानीके आफिसमें "चेम्बर्स" किराये पर लेकर रहने लगे। यह तो उनका आफिस हुआ, और रहनेके लिए उन्होंने चिरगाँव और वादमें सांताक्रुजमें एक सुंदर् बंगला किराये पर छिया। इस प्रकार गांधीजी अब जमकर बैरिस्टरी करनेके लिए तैयार हो गये। किन्तु उन्हें तव यह न मालूम हो सका कि वे दो चार मुविक्क छोंकी ही नहीं, पूरे राष्ट्रकी वकालत करने और राष्ट्रकी तरफसे लड़ने वा पैरवी करनेको ईश्वर द्वारा भेजे हुए देवदूत हैं। उनको तब यह भी

१. वही पृष्ठ, २१०.

नहीं माल्रम था कि उन्हें तो जहाँ कहीं भारतीय राष्ट्र और भारतीयों की पुकार आमंत्रित करेगी वहाँ ही दौड़ते रहना पड़ेगा। अतः अभी गांधीको मुश्किलसे वंबईमें स्थिर हुए तीन चार महीने हुए होंगे कि यकायक दक्षिण अफ्रीकासे तार आगया—"चेम्बरलेन यहाँ आरहे हैं, तुन्हें शीघ्र आना चाहिए।" और वचनानुसार गांधीजीने लिख भेजा—"खर्च भेजिये, मैं आनेको तैयार हूं।" तुरंतही रूपये पहुँच गये, और गांधीजी एकदम आफिस-वाफिस समेटकर, अपने परिवारको वंबईमें ही छोड़ दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना होगए।

इस यात्राके साथ गांधीजीके दिन्ण-ख्रफ्रीकाके प्रवासका त्रीसरा प्रकरण शुरू होता है।

१—वही, पृष्ठ, २७६।

# किर दक्षिण अफीकामें

#### अध्याय द

म्राशा विफल गई--

बोच्चर युद्ध के खतम होने पर गांधीजी सन् १९०१ में यह श्राशा लेकर हिन्दुस्तान लौटे थे कि दक्षिण अफ्रीका में अब उनका काम समाप्त हो चुका है। उन्होंने समका था कि युद्ध के संकट काल में अंगरेजों को हिन्दुस्तानियों ने जो मदद पहुंचाई, और उससे भारतीय श्रीर अंगरेजोंके बीच जो मधुर संबंध स्थापित हुआ, उसके परिगामस्वरूप भविष्य में वहाँ (दक्षिग अफीका) भारतीयों पर गोरी सरकारकी तरफसे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ करेगा। उनका यह विश्वास इतना दृढ था कि यकायक दृत्तिण अफ्रीकासे तार द्वारा बुलावा आने पर भी वे समभ न सके कि द्त्तिण अफ्रीकाका किया कराया सब साफ हो चुका है। तार मिलने पर गांधीजीने यही समभा था कि शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी ट्रान्सवालमें, और उसे ४-६ महीनेमें ठीक-ठीक कर वे पुनः जल्दी ही बंबई लौट आयोंने। इसीलिये १९०२ के आखिर में बुलावे के आने पर वे अकेले ही द्त्रिण अफीका को गये और परिवार को वंबई में ही रहने दिया। उन्हें तब इस बात की कुछ खबर ही न थी कि वहाँ उन्हें अनिश्चित समय तक रहना पड़ेगा।

## गांधीजी स्तब्ध हुये--

लेकिन जब गांधीजी द्विण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें माल्म हो गया कि उनकी आशा और कल्पना अमपूर्ण थीं। उन्होंने देखा और वे स्तब्ध थे कि वोअरों के हटानेके बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजाके साथ अकथनीय निन्दा और अत्याचारसे पूर्ण वर्ताव कर रही है। युद्धके उपकारोंसे पसीज कर उस समय गोरोंने जो गीत गाये "आखिर हिन्दुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही" भूला दिये जा चुके थे। गोरी सर-कार के एजेण्ट जो उस समय यह कहते थे कि वोअरोंके निकाल देने और हटा देनेके बाद भारतीयोंकी दशा बिलकुल सुधर जायगी, नितान्त असत्य साबित हुआ। गांधीजीको वहाँकी स्थितिका निरीचण करने पर अब यह समझते देर न लगी कि ब्रिटिश सरकार बोअरोंकी सरकारसे भी गई बीती है, और उन्हें भारतीयोंके गौरव और अधिकार-लाभके लिये फिरसे संघर्ष करने पढ़ेंगे। फलतः गांधीजी अब भावी संघर्षकी चिन्ता में संलग्न हो गये।

## नेटाल डिप्युटेशन--

भारतीयोंने गांधीजीको अपना त्राता और सचा सलाहकार समझ कर ही अपने दुःखोंके निवारणार्थ नेटाल बुलाया था। इस समयके औपनिवेशिक मंत्री मि० चेम्बरलेन तब अफ्रीकामें आये हुये थे। उनका उद्देश्य वहाँके अंग्रेजों और वोअरोंसे पौण्ड एकत्रित करना था। जिस समय गांधीजी नेटाल पहुंचे, चेम्बरलेन भी वहीं थे और वहाँसे फिर ट्रान्सवाल जाने वाले थे।

भारतीयोंने तै किया था कि अपने हकों और दुःखोंकी सुनवाईके ळिये चेम्बरलेनके पास एक डिप्युटेशन भेजा जाय और गांधीजी उसका नेतृत्व करें। उक्त निरूचयके अनुसार गांधीजी भारतीयों की अर्जी लेकर साथी प्रतिनिधियों के समेत नेटालमें चेम्चरलेन से मिछे। चेम्बरछेन जैसा कि ऊपर कहा है ३॥ करोड़ पौण्ड छेनेके हित दक्षिण अफ्रीका आये हुये थे, और यह रुपैया अंग्रेजों तथा वोत्ररोंको खुश सुनकर ही वे छे सकते थे। अतः अंग्रेज तथा बोऋरोंको इस समय नाखुश करना उन्हें अभीष्ट न था। फलतः भारतीयोंकी अर्जीको अनसुनी कर श्री चेम्बरलेनने ठकुर सुहातीका सा उत्तर देते हुये भारतीयोंको नेक राय दी कि "जिस तरह हो सके आपको यहाँ के गोरोंको राजी रखकर ही रहना है । । ग इस नेकनीयतीकी अंतरनिहित भावनाको समभनेमें गांधीजीको देर न लगी। वे चेत गये कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरे निःसन्देह हिन्दुस्तानियोंके हकोंको नष्ट करनेपर तुले हैं, श्रौर इसलिए उन्हें फिरसे भारतीय स्वत्वोंकी रचाके लिये स्वाथी, मदान्ध और रंग-द्वषी ऋँगरेजी सरकारसे मजवृतीके साथ भिड़नेके छिये कमर कस छेनी चाहिये।

ट्रान्सवाल को-

नेटा छसे श्री चेम्बरलेन ट्रान्सवाल पहुंचे। वहाँ के हिन्दु-स्तानियोंने भी गांधीजीको ट्रान्सवाल आने और उनके हकों की अर्जी तैयार कर भारतीय पक्षको श्रीचेम्बरलेनके सामने उप-

१-- आत्मकथा-भा० ४ पृ० २७९

स्थित करनेको आमंत्रित किया । गांधीजी तैयार हो गये लेकिन प्रिटोरिया पहुंचना तवकी परिवर्तित स्थितिमें सरल काम न रह गया था ।

#### गांधीजीकी दिक्कत-एशियाटिक महकमा-

वोच्चर युद्धके समय छोग ट्रान्सवालको उजाड़ छोड़कर भाग खड़े हुए थे। त्र्यतः जब उस पर पुनः अंगरेजोंका कब्जा हुन्ना तो उन्होंने यह हुक्म निकाला कि भागे हुए ट्रान्सवालवासी सरकारी परवाना लेकर ही वहां आ सकते हैं। इन भागे हुओं में गोरे भी थे त्रौर हिन्दुस्तानी भी। किन्तु नेटालकी रंग-द्वेषी गोरी सरकार गोरोंको तो तुरन्त परवाना दे देती थी, पर हिन्दुस्तानियोंके छिये परवाना पाना बहुत ही विकट बात थी। असलमें वहांके गोरे अधिकारी काले हिन्दुस्तानियोंको ट्रान्स-वालमें पुनः बसने और लौटने न देना चाहते थे। यही कारण था कि हिन्दुस्तानियोंको तंग करने और उनके प्रवेश पर रोक थाम लगानेकी हर प्रकारसे कोशिशकी जाने लगी थी। इस ध्येयकी पूर्तिके लिये श्रक्रीकाकी सरकारने एक एशियाटिक महकमा खड़ा कर दिया था। इस महकमेके पास ट्रान्सवाल आने वाले भारतीयोंको पहिले अर्जी देनी पड़ती थी श्रौर जब यह महकमा इस बातकी पुष्टि कर देता कि हां उक्त हिन्दुस्तानी ट्रान्सवालका पुराना बाशिन्दा है तभी परवाना देने वाला अधिकारी उस हिन्दुस्तानीको परवाना देता था। अतः हिन्दुस्तानियोंको इस कारण परवाना मिलने में बहुत दिक्कत पड़ने छगी। हिन्दुस्तानी होनेसे गांधीजीको भी इस महकमेसे परवाना मिलना सहज वात न थी। किन्तु प्रिटोरिया पहुंचनेकी जल्दीमें उन्होंने आखिर एक उपाय ढूँढ़ ही निकाछा। वे डरबनके पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टसे मिले, जो उनके पुराने मित्रोंमेंसे था, और उसकी मददसे परवाना देने वाले अधिकारीसे इच्छित परवाना हासिछ कर नियत समय पर १ जनवरी १६०३ को प्रिटोरिया आ पहुंचे। वेचारा ऐसियाटिक महकमा जो गांधीजीको उलमानेके फेरमें था, देखता ही रह गया। उन्हें ताज्जुब था कि बिना उनकी अनुमितके गांधीको परवाना मिल कैसे गया? वे सोचने लगे कि गांधी ऐसे ही तो नहीं चछा गया है ? यदि ऐसा हो तो उसे फँसालिया जावे ? लेकिन जव वेचारोंको डरबनसे यह सूचना मिछी कि गांधीके पास आवश्यक परवाना है तो वे दिछ मसोस कर चुप हो गये। लेकिन उनकी कुचेष्टाओं का जाछ फिर भी चलता ही रहा।

#### एशियाटिक विभागकी दुष्टता--

गांधी जीसे गोरे पहलेहींसे चिढ़ते थे, क्यों कि गांधी ही वह ज्यक्ति था जिसने गोरी निरंकुशताके खिलाफ प्रथमतः धर्मयुद्ध छेड़ा और भारतीयोंको पश्चिमी पशुबलसे न डरनेका मंत्र पढ़ा कर सीना खोलकर चलना सिखलाया था! गोरे एशियाटिक विभागके कर्मचारी बड़े दुष्ट, क्रूर, रिश्वतखोर एवं उदंड थे। इसमें वे लोग घुसे हुए थे जो लड़ाईके समय भारत और लंकासे फौजके साथ वहाँ आये थे और लड़ाई समाप्त होने पर दक्षिण अफीकामें ही बस गये थे। इस प्रकार एशियासे आये हुये ये अंगरेज अफसर बड़े ही निरंकुश ढंगसे हिन्दुस्तानियों के साथ वर्ताव किया करते थे। उनकी इस निरंकुशताने गांधीजीके

शब्दों में हिन्दुस्तानियों की हाछत ''सरौतमें सुपारीकी तरह कर दी थी''।

यह एशियाटिक महकमा वस्तुतः हिन्दुस्तानियोंको द्वानेके छिए ही खोला गया था। इसिंछए उसके अधिकारियोंको यह सहा न था कि गांधी जैसा तेजस्वी और निर्मीक व्यक्ति दक्षिण अफीकामें घुसकर उनके सुखका काँटा वने । वे खूब समझते थे कि यदि गांधी दक्षिण अफ्रीकासे चला जाय तो बाकी भारतीयोंको भयातुर करके मनचाहे और मनमाने ढंगसे द्वाया और कुचला जा सकता है। इसीलिए प्रिटोरियाके भारतीय डेप्युटेशनमें जब एशियाटिक महकमेंके अफसरने गांधीका नाम देखा तो उसके बद्नमें आग-सी लग गयी। उसने दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय नेता सेठ तैयबको बुलाकर इस बातके लिए बुरी तरह कोसा कि क्यों उन्होंने अभिन्न गांधीको वहाँ बुलाया है जब कि दशि-याटिक महकमा उनकी रचाके लिए वहां पर मौजूद था। इस उद्ग्ड अफसरने गांधीजीके साथभी बहुत निन्दनीय व्यवहार किया। गांधीजीको आफिसमें बुलाकर उसने बड़ी धृष्टताके साथ उन्हें देश छोट जानेकी धमकी दी और कहा—"श्राप मि० चेम्बर-लेनसे नहीं मिल सकते।" गांधीजीको इस प्रकार अपमानित करनेके पश्चात् उसने वहाँके भारतीयोंको भी धमकाते हुए आगाह किया कि "गांधीको ट्रान्सवालसे विदा क्र दो।" इस तरह हर प्रकारसे पूरा जोर लगाकर उक्त अफसरने गांधीजीका नाम डेप्युटेशन (शिष्टमंडल) से अलग करवाके ही छोड़ा। पर इस प्रकार बुरी तरहसे अपमानित किये जानेपर भी गांधीजी

१. वही पृष्ठ. २८३

अपनी कोम और अपने भाईयोंकी खातिर चुपचाप शिवकी भाँति शांतिके साथ अपमानके सारे कालकूटको पी गय। दक्षिण अफ्रिकाके भारतीय नेताओंको भी गांधीके अप-मानमें 'कौम' का अपमान प्रतीत हुआ । इसिलए उन्होंने सोचा कि जब उनके प्रतिनिधि गांधीजीको इस बुरी तरहसे अपमानित किया गया है तो उन्हें डेप्युटेशन (शिष्टमंडल) ही न ले जाना चाहिए। किन्तु धीर-बीर गांधी जोशमें आकर अथवा रोपमें पड़कर क्यों काम बिगाड़ने देते ! उन्होंने भारतीयोंको सम-माया और बुमाया तथा कौमके हित हर प्रकारके व्यक्तिगत अप-मानोंको सहनेके छिए प्रेरित कर अन्तमें उन्हें शिष्टमण्डल लेजाने के लिए तैयार कर लिया। निःसन्देह गांधी वह निरिभमान व्यक्ति है, जो व्यक्तिगत 'ऋहँ' और स्वाभिमानके आवेग और आवेशमें पड़कर कर्तव्यको नहीं मुला दिया करते। उन्होंने हमेशा तटस्थ रहकर काम किया है। मि० जिन्ना द्वारा छाख अपमा-नित किये जाने पर भी देशके खातिर वे १८ बार उनसे मिलने गये हैं।

गांधीजीको शिष्टमण्डलमें न आनेको चेम्बरलेनने भी कह- है लवा दिया था। इससे स्पष्ट है कि गांधीजीसे वहाँके गोरे कितने संत्रस्त और चिढ़े हुए थे। गांधीकी मानो उन्हें छूतसी लगती थी।

अन्तमें गांधीजीकी सलाहपर भारतीय शिष्टमण्डल श्री जार्ज गाडफ्रेंके साथ मि० चेम्बरलेनसे मिला। लेकिन उनसे मिलना न मिलना बराबर था। गांधीजी स्वयं उनसे न्याय पानेकी कोई उम्मीद नहीं रखते थे। क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि

मि० चेम्चरलेन दक्षिण अफ्रीकाके ब्रिटिश सचिवोंके पंजेमें हैं और गोरोंको असंतुष्ट करनेवाली कोईभी बात करनेको तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें उनसे कहाँसे न्याय मिलता; लेकिन फिरभी गांधीजीने उनके पास डिप्युटेशन मिजवाया था, केवल इसलिए कि उनसे और भारतीयोंसे 'भूलमें या स्वाभिमानके कारण न्याय प्राप्त करनेमें एक भी योग्य कदम लेनेमें भूल नहों। ' अतः डिप्युटेशन चेम्बरलेनको मिला लेकिन हुआ वही जैसा गांधीजीने सोचा था। न्यायकी दुराशाको खोकर भारतीय डिप्युटेशन आखिर निराश होकर खाली-खाली लोट आया।

गांधीजीकी प्रतिज्ञा --

शिष्टमण्डल भलेही निराश हुआ हो, लेकिन गांधीजी न निराश हुए और न गोरे मंत्रियों एवं एशियाटिक महकमेकी नृशंसता से ही भयभीत हुए। किन्तु चेम्बरलेनके व्यवहारसे दृक्षिण अफीकाके भारतीयोंका यह सोचकर दुःखी होना ठीक ही था कि गत बोअर युद्धमें मदद पहुँचानेके पुरस्कारमें उन्हें ब्रिटिश सचिवसे केवल 'अन्याय' ही हाथ लगा। पर गांधीजी मुड़कर पीछे देखना पसन्द नहीं करते। उन्हें तो एक ही चिन्ता रहा करती है— आगे कैसे बढ़ें ? अतः उन्होंने यह सब देखकर यही महसूस किया कि दिचिण अफीकामें हकोंको प्राप्त करने और गोरे अफसरोंके अत्याचारोंको छिन्न-भिन्न करनेके लिये उन्हें अब द्रान्सवालमें ही डट जाना चाहिए, और तब तक डटे ही रहना

दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह, सस्ता साहित्य मण्डल, प्रथम संस्करण पृष्ठ १२२.

चाहिये जब तक कि उनका उद्देश पूरा नहीं हो जाता। फलतः इस भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने अपने 'करो या मरो' के सिद्धान्तानुसार उक्त उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए अपनेको होम तक कर देनेका पक्षा इरादा कर लिया। गांधी अब धीरे धीरे भीतर ही भीतर 'आँधी' का रूप प्रहण करने लगा था, लेकिन गोरे अपने मदमें भूले वेखबर थे। परन्तु मन उनके सशंक अवश्य थे।

द्रान्सवालमें वसनेका निर्णय कर लेने पर गांधीजीने तद्नुसार वहाँ वकालतके लिए अर्जी पेश कर दी। गांधीजीको आशा न थी कि उनकी अर्जी मंजूर होगी, लेकिन उनकी आशा के विरुद्ध द्रान्सवालकी बड़ी अदालतने उनकी अर्जी स्वीकार कर उन्हें वकालतकी सनद प्रदान करदी। सनद प्राप्त हो जाने पर गांधीजीने जोहान्सवर्गमें अपना आफीस खोला, क्योंकि वहाँ पर भारतीय सबसे अधिक संख्यामें रहते थे और इसलिए कोमकी सेवाके लिए वही अनुकृत केन्द्र पड़ता था। इसके अलावा बुराईके केन्द्र जिस एशियाई महकमा और उनके कर्मचारियोंसे गांधीजीको लोहा लेना था, उसका सबसे बड़ा थाना भी जोहान्सवर्गही में था।

गांधीजीने यहां पर आते ही भारतीयोंको संगठित कर उन्हें एक सूत्रमें वांधनेके लिए भी प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अतः इस उद्देश्यको लेकर वे विभिन्न जातियोंके नेताओं (Communal leaders) से मिले और ट्रान्सवालभें जल्दी हो 'ट्रान्सवाल विटिश-इण्डियन एसोसियेशन' नामसे भारतीयोंकी एक संस्था स्थापित करवा दी! इस संस्थाके वे स्वयं अपने दक्षिण अफ्रीकाके

प्रवासकालके अन्त तक आनरेरी सेक्रेटरी और प्रधान कानूनी सलाहकार बनकर रहे।

एशियाई महकमेकी करतूतें-

जोहान्सबर्गमें रहते हुए गांधीजीको एशियाई महकमेकी अनेक काली-करत्तों और गंदगीका रोजही कटु अनुभव होने छगा। एशियाई महकमा, जो अपनेको भारतीय हकों वा एशियाई लोगोंके हकोंका हितू बतलाता था, वास्तवमें उनका एक जवर्रस्त शोषक और भक्षक था। इस महकमेके अफसर खूब घूस लेकर जेब गरम किया करते थे, और अपनी मौजमें जिन लोगोंको आनेका अधिकार होता, उन्हें तो दाखिल न होने देते, लेकिन जिन्हें प्रवेशका अधिकार न था, उनसे सौ-सौ पौण्ड घूस लेकर अन्दर कर लिया करते थे। गांधीजी यह सब देख श्रौर सुनकर वेचैन हो उठे। वे इस बुराईको दूर करनेकी चिन्तामें पड़ गये। त्रातः उन्होंने बड़ी मेहनतके साथ एशियाई महकमेके उन अफसरोंका पता लगाना शुरू किया जो उक्त प्रकारसे घूस छिया करते थे। इस कार्यमें उन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। दो ऐसे अफसरोंका गांधीजीने ऋाखिर पता लगा ही छोड़ा और उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी करवा दिया। किन्तु 'रंग-द्रेष' के केन्द्र दक्षिण अफ्रीका में गोरे न्यायाधीशोंसे न्यायकी आज्ञा करना बाळ्से तेलकी धार चूत्राना था। फलतः उन श्रभियुक्तों पर यद्यपि न्यायका अभिनय करनेके लिए मुकदमा अवश्य चलाया गया; लेकिन जान बुमकर गोरी ज्यूरीने अन्तमें उन गोरे अपराधियोंको वरी भी कर दिया। पर तब भी गांधीजीका यह प्रयत्न कर्ताई बेकार न गया। उन अफसरोंके बदनाम होनेसे

एशियाई महकमेके अन्य अफसर कमसे कम सतर्क जरूर हो उठे, और घुस खानेसे ठिठकने भी लगे। इससे निश्चय ही एशियाई थानेकी गंदगी कुछ न कुछ कम हो गई। छेकिन सबसे बड़ा फायदा इस मुकद्में से यह हुआ कि एशियाई छोगोंको भी अपने ऊपर थरोसा करने और साहससे काम लेनेकी हिम्मत आ गई। एशियाइयों त्र्यौर भारतीयोंके दूटते धीरज् श्रौर विखरते साहस को थाम लेनेका यह कार्य गांधी जैसा निश्च्छल और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता थ।। निःसन्देह उनके नैतिक साहस और आत्मवलसे ही यह चमत्कार संभव भी हो सका। उनके इस पौरुषका छोगोंपर यथार्थतः बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर उनकी प्रतिष्ठा पहलेसे दूनी हो गयी। यहाँ पर हम पाठकोंको यह भी समरण करा दें कि गांधीजीसे गोरे जो चिढ़ते थे और एशियाई महकमेके अधिकारी उन्हें जा द्विण अफ्रीकामें न घुसने देना चाहते थे, वह इसीछिए कि उनकी पौरुपता और नैतिकतासे वे बहुत घबराए हुए थे। गोरे यह भी खूब सममते थे कि गांधी जैसे कानूनके विज्ञाता और चरित्रके धनीके रहते हुए उनकी धांधली और पशुता ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। श्री डोकने बहुत ही सही और सत्य लिखा है कि 'अधिकारी लोग गांधीसे भय खाया करते थे। वे जानते थे कि वे स्वयं उनसे कमजोर और जुद्र हैं। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे उनका मंच पर त्राना पसन्द न करते। 15

गोरोंकी भयातुर कल्पनानुसार निःसन्देह गांधीजी ऐशियाटिक महकमेकी बुराइयोंको रोकनेमें प्राण-पणसे जुट गये। उन्होंने अव

<sup>1-</sup>An Indian Patriot, by J. J. Doke pp. 59.

तमाम भारतीय समाजका पूरा बल उस गंदगीको दूर करने पर लगा दिया। एशियाटिक महकमेकी बुराइयोंसे त्राण पानेकी आशामें गांधीजी वहांके बड़े बड़े अफसरोंसे भी कई एक बार मिले और उनके पास यदा कदा भारतीयोंकी तरफसे डेप्युटेशन भी भेजते रहे। लेकिन इस सबका कोई विशेष परिणाम न निकला।

## 'इंडियन ऋोपीनियन' पत्रकी स्थापना--

इसी समय गांधीजीको यह प्रतीत हुआ कि भारतीयोंको एक दूसरेके निकटस्थ सम्पर्कमें लानेके लिए, तथा उनको उनके अधिकारोंका ज्ञान कराने एवं उनकी कष्ट कथा वहाँके अधिकारियों तक पहुँचानेके लिए एक समाचार पत्रकी नितान्त आवश्यकता है। इसिटिए जब श्री मदनर्जातने गांधीजीके सामने 'इण्डियन ओपिनियन' नामसे एक पत्र निकालनेकी तजवीज रखी तो वे एकदम सहमत हो गए। फलतः १९०४ में इण्डियन ओपिनियनकी स्थापना हुई और नामके टिए यद्यपि मनसुखलाल उसके सम्पादक हुए किन्तु सम्पादक त्वका वास्तविक और असटी भार गांधीजी पर ही पड़ा।

यह पत्र साप्ताहिक था और प्रारम्भमें गुजराती, हिन्दी तिमिल तथा अंग्रेजी इन चार भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। पर बादमें हिन्दी और तिमलकी उपयोगिता न देखकर उन भाषाओं में पत्रके संस्करण निकालने बन्द कर दिये गये। आर्थिक दृष्टिसे यह पत्र अपना व्यय न सम्हाल सका और कई बक्त बन्द होने तककी नौबत आ पहुंची। किन्तु भारतीय प्रतिष्ठा श्रीर गौरवके रच्चक गांधीजीने उसके बन्द होनेमें भारतीय समाजकी बद्दामीका खयाल कर अपने तनके साथ श्रव धन भी होम करना शुरू किया श्रीर अपना सब कुछ लगा कर भी पत्रको बन्द न होने दिया। पत्रके भरण-पोषण के लिए उन्हें कभी-कभी निजी जेवसे ७५ पौण्ड मासिक तक खर्च करना पड़ता था। इस प्रकार श्रपनी कमाईका काफी अधिक भाग (लगभग १६,०० पौण्ड) उन्होंने पत्र पर खर्च किया, लेकिन गांधीको इसका कभी कोई अफसोस न हुश्रा, क्योंकि यह पत्र उन्होंने धन उपार्जन की दृष्टिसे नहीं, वरन् भारतीय समाजकी सेवाके निमित्त ही प्रेषित किया था। श्रीर सच्च त्याग तथा लगनसे उनका यह 'निमित्त' पूरी तरहसे सफल भी हुआ।

'इण्डियन छोपीनियन' के द्वारा गांधीजी अपने हृद्यगत विचारों को भारतीय जनता तक पहुंचानेमें भी समर्थ हुए, और उन्हें आनेवाले 'सत्यात्रह' के लिए शिक्षित तथा दीक्षित भी कर सके। वे बराबर उसमें लेख लिखा करते थे; और उनके प्रत्येक लेखों की पंक्तियों में उनकी 'आत्मा' तिरा करती थी। अपने हृद्य की उथल-पुथल और भावनाओं को वे खुलकर अखबार के पन्नों में बिखेर देते थे। फलतः भारतीयों को उनके हृद्यगत विचारों के मुक्ताओं को चुगने तथा पसन्द करने का अच्छा साधन प्राप्त हो गया। वे गांधी के निर्मल विचारों को पाकर अपने को। धन्य सममने लगे। परिणामतः भारतीय समाज पर गांधीका प्रभाव और नियंत्रण विराट ह्रपसे छा गया। इसी कारण जब आगे चलकर उन्हों ने सत्याग्रह आंदोलन लेखा तो उसमें

१--आत्मकथा भाग--४ पृष्ठ ३१६-३२७

उन्हें कल्पनासे भी विपुल सहयोग प्राप्त हुआ। पत्रके जरिये गांधीजी देश विदेशके लोगोंको भी सत्याग्रह संप्राम तथा दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिको सही रूपसे समभानेमें समर्थ हुए और अपने कार्योंके प्रति दुनियाकी सहानुभूति और श्रद्धा भी आकृष्ट कर सके।

कुली लोकेशन पर विपत्ति--

जोहान्सवर्गमें हिन्दुस्तानियों, जिन्हें दक्षिण अफ्रीकाके गोरे घुणा और तिरस्कारके साथ कुळी कहा करते थे, के छिए एक अलग लोकेशन नियत था जिसे 'कुली लोकेशन' कहते थे। इस लोकेशनमें हिन्दुस्तानियोंके नाम जमीनका ९९ सालके छिए पट्टा कर दिया गया था। इस लोकेशनके सिवा उन्हें अन्यत्र न रहने दिया जाता था। अतः आबादी फैलनेके लिए चेत्र न होनेसे यहाँ पर हिन्दुरतानी खचाखच भर गये थे। हिन्दुस्तानी बस्ती होनेसे गोरी म्युनिसीपैछिटीकी तरफसे लोकेशनकी कोई देख-भाल भी नहीं की जाती थी। इस बस्तीके हिन्दुस्तानी विशेषकर गरीब, दीन-दुखी मजदूर ही थे। अतः स्वयं भी वे लोग अपना सुधार श्रीर उद्घार करनेकी योग्यता न रखते थे। फलतः म्युनिसीपैलिटी की निष्करुण अन्यमनस्कता श्रौर भारतीय जनताके अज्ञानके फल से लोकेशनकी स्थिति स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बहुत ही खराव हो चली। पर इस खराबीको दूर करनेके बजाय उसका बहाना लेकर म्युनिसी-पैलिटीने लोकेशनको ही मेट देनेका निश्चय कर डाला और घारा सभासे उस जमीन पर, मुआवजेमें कुछ नजर देकर, कव्जा करने का अधिकार भी प्राप्त कर छिया। इस सौदेके साथ यह भी निश्चय किया गया कि छोकेशनके चद्छेमें हिन्दुस्तानियोंको कोई दुसरा उपयुक्त स्थान दे दिया जायगा।

किन्तु अभी हिन्दुस्तानी वहाँसे हटने भी न पाये थे कि 'लोजेजन'की गन्दगी स्रोर मोसमकी खराबीके कारण वहाँ भीषण रूपसे भयंकर 'काला ज्लेग' फेल उठा। बीमारीके फेलनेसे पूर्व १७ दिनतक वादल वरावर पानी बरसाते रहे थे, इसलिए बरसाके वन्द होते ही महामारीका प्रकोप उम्हपसे हुस्ता! यह वीमारी असलमें जोहान्सवर्गके आसपास सोनेकी खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंसे शुरू हुई थी। बीमारीक फेलनेसे लोकेशनमें बाही-ब्राही मच उठी। किन्तु यह सब देखते हुए भी गौरांग म्युनिसिपेलिटी दूरसे ताकती ही रही। उसे पहले तो बीमारीका ही पता न चला स्रोर जब पता भी चला तो उसने रोक-थामके लिए कोई समुचित उपाय नहीं किये।

इसी समय इण्डियन श्रोपीनियन के प्रकाशक मदनजीत भी श्रखबारके सिलसिलेमें जोहान्सवर्ग श्राये हुए थे श्रीर लोकेशनका श्रमण कर रहे थे। वीमारीसे पीड़ित श्रोर त्रस्त छोकेशनके मज-दूरोंकी स्थितिको जब उन्होंने दिनोंदिन बिगड़ते पाया तो छाचार होकर उन्होंने १८ माच १६०४ को गांधीजीको भी इस विपत्तिकी मुचना भेजी श्रीर साथ ही त्रस्त जनताके हितार्थ तुरन्त वहाँ पहुंचनेका श्राग्रह किया।

दिर्द्रों के नारायण गांधी तुरन्त ही पीड़ितोंकी सेवाके लिए तैयार हो उठे। उन्होंने स्वास्थ्य विभागके मेडिकल आफीसर डा० पेकस और टाउन क्लर्कको भी इसकी इत्तला भेजी और जल्दीसे स्वयं लोकेशनमें पहुंचकर मृत्युके साथ जूम पड़े। श्री मदनजीत और डा० विलियम गाड्फ्रोंके साथ साथ गांधीजीने लोकेशनके निःसहाय बीमारोंकी परिचर्या और सेवामें रात-दिन एक कर दिये। उनकी देवतुल्य सेवाओं से प्रभावित और छिजत होकर अन्तमें टाउन कोंसिल और न्युनिसिपैलिटीने भी हिन्दु-स्तानियोंकी सहायतामें हाथ बँटाना शुरू कर दिया। बीमारीको रोकनेके लिए आखिर गांधीजीकी सलाह पर लोकेशन खाली भी करा दिया गया और हिन्दुस्तानियोंको रहनेके लिए 'क्लिपफुट फार्म' (जोहान्सबर्गसे कुछ दूर एक खुला स्थान) में इन्तजाम कर दिया गया। हिन्दुस्तानियोंके हटते ही 'लोकेशन'को जला दिया गया। हिन्दुस्तानियोंके हटते ही 'लोकेशन'को जला दिया गया, और परिणाम स्वरूप बीमारी लोकेशनसे आगे न वढ़ सकी।

यह भयंकर महामारी लगभग एक महीने तक रही थी। इसमें लगभग ११३ आदमी कालप्रसित हुए थे। लेकिन बीमारीके फैलनेके तुरन्त बाद ही अगर गांधी और उनके कुछ एक साथी लोकेशनमें पहुंच कर तत्परता और अदम्य साहसके साथ उसके रोकनेके कार्यमें प्रवृत्त न हुए होते तो संभव था कि मृत्यु संख्या इससे कहीं अधिक बढ़ जाती। अपनी इन सेवाओं के फलसे स्वभावतः गांधीजी भारतीय जनताके और भी प्यारे और आराध्य हो गये।

डरबन जाना ऋोर फिनिक्सकी स्थापना —

महामारीके शान्त होनेपर १६०४ में गांघीजी इन्डियन त्रोपिनियन पत्रके हिसाब-किताबकी व्यवस्था ठीक करनेके लिये

33

<sup>1.</sup> An. Indian Patriot, by J. J. Doke-p. 65

डरवन गये। डरवन जाते समय जोहान्सवर्गमें उनकी 'क्रिटिक' के सम्पादक मि० पोलकसे भेंट हुई। यह भेंट बहुत ही परिणाम युक्त निकली। मि० पोलकने गांधीजीको रिक्तिनकी 'अन्ट् दिलास्ट' नामक पुस्तक भेंटकी जिसे उन्होंने आगे चलकर 'सर्वोदय' नामसे गुजरातीमें अनुदित कर प्रकाशित कराया। रिक्तिनकी पुस्तकने गांधीजीको बहुतही प्रभावित किया। पुस्तकके अध्ययनने उनक जीवनमें एक क्रान्तिसी ला दी। उन्होंने अब सर्वोदयके विचारोंका अनुसरण करते हुए मजदूर और किसानका जैसा सादा और सरल जीवन यापन करनेका इरादा वना लिया। गांधीके तपोपूर्ण आश्रम जीवनका यह उदयारम्भ था।

अतः डरवन पहुंचते ही गांधीजीने इण्डियन ओपीनियनके कार्यकर्ताओं श्रीवेस्ट श्रादिसे श्राश्रम स्थापित करनेके सम्बन्धमें वातें श्रुह्न कर दीं। सबने गांधीजीकी सलाह पसन्दकी और अखवार तथा प्रेसको भी श्राश्रममें ले जानेका निश्चय कर लिया गया। श्राश्रमके लिये श्रव डरवनके पास १३ मीलकी दूरीपर फिनिक्समें १००० पौंड देकर १००० एकड़ जमीन खरीद करली गई; श्रौर एक महीनेके श्रन्दर तुरन्त ही वहां प्रेस तथा रहनेके लिये मकान आदिका भी प्रवन्ध हो गया। फलतः श्रपने कई एक स्वजनों तथा सहयोगियोंके संग गांधीजी अब वहीं रहने लगे। इस तरह १६०४ में गांधीजीके सद्प्रयत्नसे फिनिक्समें पहिला गांधी-श्राश्रम स्थापित हुआ।

फिनिक्स जैसी संस्थाको स्थापित करनेमें गांधीजीका ध्येय था कि वहाँपर रहनेवाले आश्रमवासी संसारके छल्ल-कपट और अशान्तिसे दूर रहकर, प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोंके

आश्रमोंका जैसा सरळ और साटा तथा परिश्रमका जीवन यापन करना सीखें, और हमेशा दूसरोंकी भलाई एवं सेवा-कार्यमें निरत रहा करें। इस उद्देश्यसेआश्रमके नियमों में स्वावलस्य और परिश्रम पर वहत जोर दिया गया। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक आश्रमके निवासीको तीन-तीन एकड़ जमीन खद काइत करके अपनी रोटी अपने आप उगानेके छिये दे दी गई। स्वयं भी जमीन्का इतना ही एक दुकड़ा गांधीजीने लिया, और दूसरे संगी-साथियोंकी तरह वे भी बड़े परिश्रम और तपस्याके साथ खेती-बारीका काम करने लगे। इस कामके लिये आश्रमकी तरफसे प्रत्येकव्यक्तिको ३ पौंड मज़दरी मिलती ऋौर अवकाशके समय उन्हें प्रेसमें भी काम करना पड़ता था। यह सब काम द्याश्रम-वासी वड़े उमंग और चावसे किया करते थे। परिणामतः गांधीजीके प्रयत्नोंसे थोड़े ही समयके अन्दर फिनिक्समें इतने घर श्रीर परिवार वस गये कि वह आश्रमके बजाय एक बस्ती अथवा गाँव जैसा माख्म पड़ने छगा ! फिनिक्सके रहनेवाछोंके बच्चोंके छिये जल्दी ही वहाँ पर एक स्कूछ भी खड़ाकर दिया गया। गांधी जीके छिए तो फिनिक्स एक बहुत ही प्रिय स्थान ऋौर घर सा हो गया। इस-लिए जब कभी उन्हें समाज-सेवाके कार्योंसे फुरसत मिलती, वे सर्वदा आरामके लिये वहीं चले आते और आश्रमके साथियोंके साथ हिल मिलकर खेतोंपर किसानकी तरह काम किया करते। अनेप परिवारको भी वे यदा-कदा वहाँ रहनेको भेज दिया करते थे।

हिन्दुस्तानियोंके अलावा गांधीजीके कई एक अंग्रेज मित्र श्रोर प्रशंसक—जैसे श्री वेस्ट, श्री पोठक आदि भी फिनिक्सके जीवनसे आकर्षित होकर वहाँ रहने लगे। फिनिक्सके रहने वालों में परस्पर भाई-चारेका पूरा-पूरा भाव था और सब लोग उंच-नीच तथा जात-पांतके भेद भावों से रहित होकर एक ही परिवारके मनुष्योंकी भांति रहा करते थे। यह आदर्श जीवन फिनिक्सके अनुकूल था, क्योंकि उसकी स्थापना ही जीवनको सरल, सत्य और स्नेहपूर्ण बनानेके लिये हुई थी। उसकी स्थापनाक मूलमें गांधीजीकी यह कामना निहित थी कि लोग नगरके अशान्त और कोलाहलपूर्ण बातावरणसे हटकर गांवोंका सेवा और तपोमय जीवनयापन करना सीखें और जानें। क्योंकि वे भली प्रकार यह समभ चुके थे कि देश और विश्वका कल्याण सेवाके साधकोंसे ही हो सकता है, न कि भोगके उपासकोंसे! अतः यह कहना नितान्त सत्य है कि गांधीजीके 'आश्रम' जनसेवक और साधकोंके केन्द्रस्थल हैं—वैरागी और तटस्थोंके निश्चेष्ट और गतिहीन समाधि-स्थल नहीं।

## जोहान्सवर्गमं--

लेकिन १९०४ में गांधीजी श्रमी फिनिक्सकी स्यापना कर ही सके थे और उसके कामको आगे वढ़ानेमें लगे थे कि यकायक कार्यवश उन्हें श्रपने इस नये रचे हुए कुटुम्बको छोड़कर जोहान्सवर्ग चला जाना पड़ा। जोहान्सवर्ग पहुंचनेपर उन्होंने हिन्दुस्तानसे श्रपना परिवार भी वहीं बुलवा लिया। किन्तु जोहान्सवर्गके घरमें भी गांधीजीने श्राश्रमकी सरलता श्रोर साद्गीका वातावरण कायम रखा। घरमें हर काम वे और उनके परिवार वाले अपने ही हाथोंसे किया करते थे। पाखाने को सफाई तक वे और उनके कुटुम्बीय स्वयं ही अपने हाथों से

करते थे १ इस प्रकार जोहान्सवर्गमें गांधीजी घरमें रहते हुए भी एक आश्रम-वासी तपस्वीका सा सरल और सादा जीवन ही यापन करते रहे। किन्तु इस घरमें भी वेचारे जमकर बहुत दिनों तक न रह सके। ईश्वरके संकेतोंका अनुसरण करनेवाले का निःसन्देह कोई निजी ठौर श्रौर निजी कार्य होता ही नहीं— वह जाता है जहाँ भगवान ले जाता है; वह करता है जो पर-मेश्वर चाहता है। श्रौर गांधीके कार्य-कलापोंकी यही कुंजी है—वे स्वयं कुछ नहीं उनका तो ईश्वर ही वे हैं।

# जुलू विद्रोह—

१९०४ में जुलू लोगोंने नेटालमें विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोहकी खबर जब जोहान्सवर्ग पहुंची तो बोझर युद्धके समयकी तरह इस समय भी अंग्रेजोंकी मदद करनेके लिये गांधी व्यय हो उठे, क्योंकि उनका अभी भी यही विचार था कि 'अंग्रेजी सल्तनत' संसारके लिए कल्याएकारी है, जिसकी रचा की जानी चाहिए। अतः वे हृदयसे अभी भी अंग्रेजोंके भक्त बने हुए थे और उनके राज्यका विनाश नहीं देख सकते थे। यद्यवि यह सही है कि उस समय तक अंग्रेजोंकी दुर्नीति और दुर्व्यवहारोंका भी वे कई प्रकार से परिचय पा चुके थे, लेकिन उनके विश्वासपूर्ण हृदय से तब तक यह विश्वास निष्कासित न हुआ था कि आखिर अंग्रेज मनुष्य ही हैं, और एक न एक वे दिन अवश्य अपनी गल्तियों और अनीतियोंको जान जायेंगे, और उनका सुधार तथा परिमार्जन भी कर छेंगे।

१--आत्मकथा-भाग, ४. पृष्ठ-३४८

अतः जुल् विद्रोहमें श्रंप्रेजोंको मदद पहुंचाने के खयालसे गांधीजीने नेटालके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो वे हिन्दुस्तानिथोंका सेवादल लेकर उनकी मददको पहुंच सकते हैं। इस पत्रका तुरन्त ही 'हाँ।में उत्तर मिला। यह स्वीकृति पाकर गांधीजीने तुरन्त जोहान्सवर्गका घर तोड़ दिया, परिवारको फिनिक्स भेज दिया, श्रोर स्वयं सेवादलका संगठन श्रोर नेतृत्व करनेके लिये डरवन चले गये।

डरवन पहुंचने पर नेशनल इंडियन कांग्रेसकी तरफसे गांधीजीको सेवादलमें काम करनेके लिये २४ आदमी तैयार मिले। चिकित्सा-विभागके मुख्य अधिकारीने गांधीजीको 'सारजेन्ट मेजर' का पद दिया, और उनके अन्य तीन साथियों में से दो को सारजन्ट ऋौर एक को कारपोरलका पद प्रदान किया। पर विद्रोहके स्थलपर पहुंचकर गांधीजीको पता चला कि वहां विद्रोह जैसी कोई चीज न थी—वह केवल 'कर'न देनेका त्र्यान्दोलन था। अतः जब चिकित्सा विभागके अधिकारी डा. सवेज (Dr. Savage) के द्वारा भारतीय सेवादलको विशेषकर जुलू-घायलोंकी सेवाका हुआ, तो गांधीजीको इससे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उन्हें पीड़ित और निरपराधोंकी सेवाका मौका हाथ लगा था। गोरे लोग जुल्ल्योंसे घृणा करते थे और उनकी सेवाके लिये कतई तैयार न होते थे। इससे वेचारा डा. सवेज--जो गोरा होने पर भी मनुष्यका हृदय रखते थे—अकेला जुल्बओंकी सेवा न कर सकनेसे परेशान हो रहे थे। इसिलये जब गांधीजी और उनके दलने जुल्लुओं की सेवा करनेका भार सहर्ष उठाना

स्वीकार किया, तो डा० सर्वेजको भी हार्दिक प्रसन्नता हुई। डा० सवेजने हर्षातिरेकमें तव गांधीजीसे कहा था, "मैं अकेला क्या करता ? इनके घाव खराब हो रहे हैं। आप आ गये अच्छा हुआ। इसे मैं इन निरपराध लोगोंपर ईश्वरकी कृपाही समभता हूं।" बा० सवेजकी यह आशा संपूर्णरूपसे पूरी हुई! गांधीजीके सेवादलने वड़े उत्साह, प्रेम ऋौर निःस्वार्थताके साथ श्रन्त तक जुल्द्योंकी सेवाकी। ऐसी निष्काम सेवा पाकर जुल्द्योंके आनन्दकी तो सीमा ही न रह गई, लेकिन दूसरी स्रोर गोरे यह सब देखकर जलके खाक होते जाते थे-क्योंकि वे निर्दयी न चाहते थे कि उनके दुरमनोंकी कोई इस प्रकारसे सेवा-टहल करे। किन्तु गोरोंकी दुश्चिन्ता न कर गांधीका सेवादल अपने सेवाकार्यमें डटा ही रहा। बुद्धकी तरह वे घायल जुलुओं के सड़ते हुये घावोंको घोते और प्रेमसे नित्य उनपर पट्टी बाँधा करते। फौजके साथ-साथ वे घायछोंको लेजाने वाली डोछियोंको कंवे पर रखकर चला करते। कई बार एक एक दिनमें वे चालीस मील तक चले जाते। युद्धस्थल परसे घायल जुल्झोंको डोलियोंमें उठाकर पड़ाव पर छाते च्रौर वहाँ उनकी शुश्रृषा किया करते। इस प्रकार लगभग ६ सप्ताह तक गांधीजीके सेवादलने बड़े परिश्रम और करुणाके साथ घायलोंकी निरन्तर सेवा की। इसके बाद बलवा शान्त हो गया श्रौर गांधी अपने दलके साथ युद्धस्थलसे फिनिक्सको वापिस लौट त्राये ।

गांधी और उनके दलकी इस तपस्या और त्यागवूर्ण सेवाकी प्रशंसा करते हुये श्री डोकने लिखा है—''यह एक महीना

१. वही-पृष्ठ ३५२.

(भारतीय सेवादळका) वड़े कठिन परिश्रममें बीता, जिसमें उन्हें अत्यधिक त्रात्म त्याग करना पड़ा। ये लोग उस जातिमें से हैं, जिनकी रग-रगमें प्राचीन संस्कृति छहराती है, त्रीर जिनके पूर्वजोंसे दुनियाको सर्वोत्तम साहित्य तथा महानतम् विचार प्राप्त हुये हैं। ऐसे छोगोंका स्वेच्छासे निकृष्ट दशामें पड़े असम्य लोगोंकी सेवा करना यथेष्ट आत्मत्यागका कार्य था।"

इस विवरणको समाप्त करनेसे पहिले यहाँपर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि जुलू विद्रोहके समय ही सेवा कार्य करते हुए गांधीजीको यह प्रतीत हुआ कि सेवाके लिये 'ब्रह्मचर्यः' की बहुत आव-श्यकता है। निःसन्देह सेवामें रत रहनेके लिये जरूरी है कि हम भोग-विलास और इन्द्रिय सुखसे अपनेको विलग रखें, क्योंकि इन रोगोंमें फँसा हुआ आराम-तल्रब एवं विलासी-व्यक्ति निश्चिन्त ऋौर निर्भीक होकर सेवाके कठिन कार्योंमें कूदने का साहस भी नहीं कर सकता। विलास जर्जर होनेसे हममें सेवाके लिये अपेक्षित बल हो भी कैसे सकता है। ऋतः इन विचारों से उद्वेलित और प्रेरित होकर १९०६ के मध्यमें फिनिक्स पहुंचने पर गांधीजीने ब्रह्म-चर्यका व्रत प्रहण किया जिसे उन्होंने महाभारतके यशस्वी रणधीर भीष्मकी तरह ही निभाया है। गांधीजीके त्यागका यह उज्वल विटपंथा। इस त्यागके बिरवेकी वृद्धि और विकासके लिए आगे चलकर गांधीजीने उपवास और अल्पाहार भी शुरू कर दिये और स्वाद तथा तृष्णाको तिलांजलि दे दी। 'भोजन' अब केवल आरोग्य श्रौर संयमकी दृष्टिसे किया जाने लगा। भोजनमें से चाय, दाल और नमक तकका परित्याग कर दिया गया। संयमका

<sup>1.</sup> An Indian patriot; by J. J. Doke, pp.71.

खातिर गाय व भैंसका दूध तक छोड़ दिया गया, ठेकिन बादमें आवश्यक होजानेसे 'बा' के दबाब पर गांधीजी को बकरी का दूध पीना स्वीकार कर लेना पड़ा। संत्तेपमें स्वादु भोजन और अन्न आदि का गांधीजीने परित्याग कर दियाथा, और ज्यादातर श्रव वे मामूली फलोंके आहार पर ही रहने छगे।

इस प्रकार संसारकी सेवाके लिये अपनेको योग्य, सबल, श्रीर सशक्त बनानेके हित ऐहिक सुखों श्रीर ऐन्द्रिक भोगोंको तुच्छ, हीन एवं अवरोधक सममकर त्यागदेना और दुकरा देना हर एकके अधिकारकी चेष्टा नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं, गांधी 'हरएक'के जैसा नहीं, श्रपने ही जैसा एक है।

# सेनापति गांधी

# महान् सत्याग्रह-युद्धका उदयारम्भ

#### अध्याय ९

गांधीजीको कव मालूम था कि प्रथमतः दिल्ला अफ्रीकामें ही उनको राष्ट्रका सेनापित होकर महान् सत्याग्रह युद्धका संचालन करना पड़ेगा? सत्याग्रहके अहिंसात्मक युद्धमें पड़नेकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी? यह केवल परिस्थितियोंके प्रभावका परिणाम था कि उन्हें पश्चिमी पशुबळसे भारतीय प्रतिष्टा और भारतवासियोंके स्वाधिकारोंकी रक्षाके छिए सेना-पित वनकर भारतीय स्वभाव और संस्कृतिके अनुरूप, स्नेह और सत्यके शस्त्रको लेकर जूझनेको वाध्य होना पड़ा! ये परिस्थितियाँ क्या थीं?

## रंगद्देष---

पश्चिमकी गोरी जातियाँ एशियाकी काली जातियोंसे हमेशासे घृणा करती रही हैं। आज भी यही हाल है और जिस समयका हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समयमें तो रंग-द्वेष अपनी सीमा पर पहुंचा हुआ था। अतः इस घृणाके कारण द्त्रिण अफ्रीकाके गोरे एशियावासियों से चिढ़ते वा कुढ़ते रहते थे और जिस किसी प्रकारसे उन्हें द्वानेकी सोचा करते थे। उन्हें

एशिया और भारतके छोगोंसे एक प्रकारकी घृणायुक्त चिढ़सी होगयी थी। इन छोगोंके संपर्कको वे अपनी सभ्यता और संस्कृतिक लिए अत्यन्त भयानक और खतरनाक सममने छो। इसिछए गोरे नहीं चाहते थे कि भारतीय एक 'स्वतंत्र जाति'के रूपमें दक्षिण अफ्रीकामें वास करें। लेकिन भारतका 'आत्मगौरव' क्या यह स्वीकार कर सकता था? कभी भी नहीं! जिस भारतका इतिहास अपने गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठाकी रचाके लिए 'जौहर' के अनुपम बिलदानोंसे परिपूर्ण है, उससे 'सम्मान' के मूल्य पर भछा कैसे सौदा वा सममौता हो सकता था? अतः दोनोंमें भगड़ा वढ़ना अनिवार्य था।

#### त्राकेला-व्यापार--

काले रंगसे द्वेष रखनेके अलावा गोरे वा अंग्रेज-ज्यापारी यह भी नहीं चाहते थे कि भारतीय दिलण अफ्रीकामें रहकर उनके एकमात्र ज्यापारमें विन्न उपस्थित करें। भारतीयोंका ज्यापार गोरे अपने ज्यापारिक हितोंके लिए हानिकारक सममते थे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीकामें घुसें और अपना मनमाना ज्यापार किया करें। वे तो दिल्ला अफ्रीकामें अपना ही अकेला सार्वभीम ज्यापार चाहते थे, जिससे वे स्वयं बिना किसी रोक टोकके आसानीसे अधिकसे अधिक धन इकट्ठा कर सकें। अतः उन्हें यह कैसे सहन होता कि अफ्रीकाके इस स्वच्छन्द ज्यापारमें भारतीय भी हिस्सा लें।

फलतः प्रमुखतया रंग-द्वेष और स्वच्छन्द व्यापार ये ही हो कारण थे, जिनके हित ब्रिटिश सत्ताधारियोंने यह निर्णय किया था कि भविष्यमें ट्रान्सवालमें नये आनेवाले भारतीयोंको प्रवेश न करने दिया जाय और जो पुराने भारतीय वहाँ पहिलेसे मौजूद हैं, उनकी स्थिति ऐसी दीन-हीन और कंटकाकीर्ण बना दिया जाय कि वे खुद वखुद अवकर, घवड़ाकर, और भयातुर होकर ट्रान्सवाल छोड़कर भाग खड़े हों और अगर इतने पर भी भागे नहीं तो न्यूनाधिक रूपमें मजदूर बनकर ही वहाँ रहने पावें।

## ज्यादती ऋार घोखा—

इतिहास बतलाता है कि अपने ऐच्छिक उद्देशोंकी पूर्तिके लिए पश्चिमके सत्ताधिकारी सर्वदासे अमानुषिक नियमों वा कानूनोंका सहारा लेते रहे हैं। दक्षिणके गोरोंने भी अफ्रीकामें यही किया। सन् १८८५ में वहाँ एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि जो ऐशियावासी दक्तिण अफ्रीकामें व्यापार करें, वे पहिले एक निश्चित फीस देकर अपनी रिजिस्ट्री करा छें और नगरोंके कुछ विशेष भागोंमें ही निवास किया करें जिससे कि उनके संसर्ग और संपर्कके दूषण्से गोरोंमें किसी प्रकारकी व्याधि न फैलने पावे! इस कानून तथा अन्य प्रकारकी ब्रिटिश सत्ताधारियोंकी ज्यादितयोंसे भारतीय बहुत असन्तुष्ट हो रहे थे, लेकिन मुक्तिका उन्हें कोई भी मार्ग सूफ न पड़ रहा था।

बोअर युद्ध आया; और समय ने ऐसा पलटा खाया कि जिन्हें घृिणत सममा जाता था, उन्हीं भारतीयों के सहयोगकी अप्रेजों को त्रावश्यकता हो आई! भारतीयोंने भी परम उदारताके साथ गांधीजीके नेतृत्वमें बिना किसी हिचकके उन्हें मदद

पहुंचाई। भारतीयोंकी इस मददसे खुश होकर ब्रिटिशशाही के उच्चाधिकारियोंने तब उछल-पृछल कर यहां तक कहना शुरू किया कि भारतीयोंकी दुर्दशाका असली कारण यह लड़ाई ही है, और इसलिए जहां विजय हुई और ट्रान्सवाल पुनः ब्रिटिश कॉलोनी हुआ कि भारतीयोंके तमाम दुख-दुई दूर हो जायेंगे, और पुराने समयके वने कानून भारतीयोंपर आगे कभी नहीं लागू किये जायेंगे आदि!

किन्तु अन्त में मालूम हुच्चा कि यह सब घोखा था, प्रतारणा थी ! रंग-द्वेषी और ऋथ-छोभी गोरोंने छड़ाई जीतनेके बाद अपने सारे कायदोंको भूछाकर भारतीयोंकी सुखद भविष्यकी सुन्दर कल्पनात्रों और आशात्रों पर एकदम पानी फेर दिया। जिस १८८५ के अन्यायी कानून को तोड़नेका मुक्त-ध्वनिसे वायदा किया गया था, वह फिरसे भारतीयों पर निर्दयताके साथ छाद दिया गया तथा ट्रान्सवालमें भारतीयोंके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई। इस प्रतिबन्धके परिणामसे भारतीय अब बिना सरकारी 'परवाने' के हासिल किये ट्रान्स-वालमें प्रवेश न पा सकते थे। दिखानेके छिए 'परवाने' का नियम गोरोंके लिए भी था, किन्तु उन्हें तो माँगते ही परवाना मिल जाता था, लेकिन भारतीयोंके लिए परवाना पाना एक नितान्त कठिन समस्या थी। भारतीयोंको दिक और परेशान करनेके छिए तथा प्रतिबन्धको सस्तीसे बरतनेके लिए भारतीयोंके खातिर ट्रान्सवालमें एक नये प्रकारका एशियाटिक महकमा भी खोल दिया गया था। यह एक बिल्कुल नयी सी बात थी! इस महकमे त्रौर उसकी ज्यादतियोंका पिछले अध्यायमें कुछ वर्णन किया जा चुका है । यहाँ पर हम केवल यह इंगित कर देना चाहते हैं कि 'परवाने' की पद्धित गोरों के लिए कुछ समय बाद विलक्षल बन्द कर दी गई थी, किन्तु भारतीयों के लिए वह 'परवाने' का कानून बरावर उसी तरह जारी रहा और इसका कारण स्पष्ट था, 'भारतीयों को ट्रान्सवालमें न आने देना और नरहने देना'।

और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हमारा पूर्व परिचित एशियाटिक विभाग ट्रान्सवालमें खड़ा किया गया था। इस एशियाटिक विभागका कार्य ऐसे सख्त और अपमानजनक कानून रचना और वनाना था, जिससे भारतीयोंका ट्रान्सवालमें प्रवेश पाना और रहना दोनों किटन हो जाँय। पिछले अध्यायमें एशियाटिक विभागकी दुष्टता पर प्रकाश डालते हुए हम बतला चुके हैं कि उक्त विभागमें गोरे अधिकारी 'परवाना' देनेमें किस बुरी तरहसे भारतीयोंको सताया करते थे।

उनकी ये दुष्टताएँ और ज्यादितयां रकनेका नाम न लेती थीं। सन् १९०६ में एशियाटिक विभागके एक अधिकारी मि० लायनल किंदिसकी सलाहपर भारतीयांको जलील करनेके लिए परवानोंका स्वरूप आदि भी अपमानजनक कर दिया गया। मि० किंदिस आदिकी रायके अनुसार यह तय हुआ कि परवानों पर प्रत्येक भारतीयके दस्तखत या अंगूठेकी निशानी ली जावे। परवानेका यह नियम बहुत ही अपमान पूर्ण था। भारतीयोंको इस नये नियमके अनुसार रिजस्ट्री आफिसमें जाकर चोरों, वदमाशों, और १० नम्बरी गुण्डे तथा अपराधियोंकी तरह अपने अंगूठेके निशान देने वा शिनाख्तके लिए तस्वीरें खिंचानी जरूरी कर दी गई थीं। अतः भारतीय—हिन्दू तथा मुसलमान सभी इस नये 'परवाने'से जुव्ध हो उटे—किन्तु उन्होंने यह सोचकर कि कहीं उनके सिर पर और दूसरे अंकुश न कील दिये जावों, नवीन परवानोंको लेना स्वीकार कर लिया, यद्यपि कानूनकी दृष्टिसे इन नये परवानोंको लेनेके लिए वे बाध्य न थे। भारतीयोंका यह भी खयाल था कि उनके इस व्यवहारसे शायद गोरी हुकूमत यह समक सकेगी कि भारतवासी ''ट्रान्सवालके किसी भी कानूनका उल्लंघन नहीं करना चाहते; और परिणामतः सरकार उनके इस व्यवहारसे खुश होकर उन्हें प्यार करने लगेगी, उनका आदर करेगी और उन्हें उनके नागरिक हक प्रदान कर देगी ?" किन्तु उन्हें क्या मालूम था कि अफ्रीकाकी स्वार्थी गोरी सरकार भलाईका बदला बुराईमें चुकायेगी?

खूनी कानून—

नवीन कानूनों के स्वीकार कर लेनेपर गांधीजी और दूसरे भारतीय नेताओं का विश्वास था कि अब सरकार हिन्दुस्तानियों-को आगे न सतायेगी। किन्तु यह भी बिलकुल भ्रम ही साबित हुआ। गांधीजी अभी जुल्-विद्रोहमें सेवादलके कार्य ही में लगे थे कि ट्रान्सवालसे उन्हें खबर मिली कि हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध एक और एशियाटिक कानूनका मसोदा तयार किया गया है, और उस मसौदेके अनुसार वहाँ (ट्रान्सवाल) की घारा सभामें पेश करनेके लिए एक विल बनाकर उसे २२ अगस्त १९०६ के

१. दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह श्रनुः गोयदे. प्र० सस्ता साहित्य मराडल पृ० १३७-१३८

सरकारी गजटमें प्रकाशित भी कर दिया गया है। इस खेदपूर्ण समाचारके मिलनेसे गांधीजी अकुला उठे, और जल्दीसे फिनिक्सके अपने संगी-साथियोंसे मिल-मुलाकर जोहान्सवर्गके लिए चल पड़े।

निःसन्देह उपरोक्त बिलको शर्तें बहुत ही भयंकर और गर्क कर देनेवाली थीं। उसके पास होने और कान्न बननेका स्पष्ट अर्थ था, भारतीयोंका दक्षिण अफ्रीकासे समूल विनाश! इस भयंकर कानूनकी शर्तें इस प्रकारसे थीं: -(१) ट्रान्सवालमें बसनेकी इच्छा करने वाले हर एक भारतीय पुरुष, स्त्री और आठ या आठ वर्षसे ऊपर वाले वालक या वालिकाको एशियाई द्फ्तरमें अपना नाम लिखाकर परवाना प्राप्त करना, और पुराने परवानोंको अधिकारीको लौटा देना; (२) नाम लिखनेकी अर्जीमें अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र त्रादिका पूरा व्योरा देना; (३) शरीरकी मुख्य निशानियोंको नोट कराना, और तमाम उंगलियों तथा दोनों अंगुठोंकी छाप देना; (४) जो नियत समयके भीतर इस प्रकारकी ऋजीं न दें, उन भारतीय स्त्री-पुरुषोंका ट्रान्सवालमें रहनेका हक रद कर दिया जाना; (५) अर्जी न करना एक अप-राध माना जाना जिसके लिये जुर्माना, जेळ वा देशनिकाले की सजा भी दी जा सकती है; (६) बच्चोंकी तरफसे माता-पिताको अर्जी देना होगा; (७) अर्जीदारको अपने परवाने हर किसी पुलिस अधिकारीको जहाँ और जिस वक्त मांगें, फौरन हाजिर कर देना चाहिये, वरना उसे जुर्माना अथवा कैदकी सजा दी जा सकती है; (८) परवाना जाँचनेके लिये अधिकारी लोग भारतीयों के मकानमें भी घुस जा सकते हैं। (९) जो भी भार- तीय बाहरसे ट्रान्सवालमें आवें, वे अपने परवाने उन अधि-कारियोंको जरूर दिखला दें, जो उन्हें देखना चाहें; (१०) सरकारी अदालत आदियोंमें जानेपर किसी भी भारतीयसे वहाँका अधिकारी परवाना माँग सकता है; (११) किसी अधि-कारीके परवाना मांगनेपर बतानेमें इनकार करना जुर्म है, जिसके लिये कोर्ट इनकार करने वाले भारतीयको जुर्माना तथा केंद्र तककी सजा दे सकता है।

गांधी इस अनीतिपूर्ण कानूनको देखकर स्तब्ध हो उठे! उन्हें आश्चर्य हुआ कि मनुष्य अपने स्वार्थ साधनके लिये ऐसे पाश्चिक नियमोंका भी सृजन कर सकता है! वे लिखते हैं 'मुमें जरा भी खयाल न था कि संसारके किसी भी हिस्सेमें स्वतन्त्र मनुष्योंके लिये इस प्रकारका कोई कानून हो सकता है।" वे विस्मित और चिकत थे कि सारी भारतीय कौमको दिच्छा अफ्रीकाके गोरे 'जुर्मी' समभ बैठे हैं, क्योंकि उपरोक्त कानूनके अनुसार उंगलियोंकी छाप, गांधीजी लिखते हैं "केवल जुर्म करने वालोंसे ही ली जाती है। इसिलये जबरदस्ती उंगलियोंकी छाप लेनेकी बात मुमें बड़ी ही भयंकर मालूम हुई। स्त्रियोंके तथा सोलह वर्षके भीतरके बच्चोंके परवाने लेनेकी प्रथा भी कानूनमें पहले पहल ही दर्ज हुई थी।"

निःसन्देह इस भयंकर कानूनका स्पष्ट हेतु यही था कि भारतीयों को इस तरहसे तंग किया जाय कि वे स्ययमेव ट्रान्स-वालसे भाग खड़े हों। गांधीजी और भारतीय छोग गोरी सरकारकी इस मंशाको खूब सममते थे और यह भी जानते थे कि यदि उक्त बिछ पास हो गया और भारतीयोंने उसके सामने

१२ १७७

सिर भुका दिया तो सारे द्विण अफ्रीकामें ही उसका अनुकरण किया जायेगा, और परिणामतः सारे द्विण अफ्रीकामें भारतीय कहीं पर भी न रहने पायेंगे—उनका पूरा अस्तित्व ही मिट जायगा। अतः द्विण अफ्रीकासे इस प्रकार वेइजत होकर भगाया और मिटाया जाना भारतवर्षकी प्रतिष्ठाके लिए गांधी-जीको अत्यन्त घातक मालूम दिया। फलतः स्वभिमानी गांधी अब गंभीरतासे राष्ट्रको इस प्रकार अपमानित और अप्रतिष्ठित करनेवाले इस 'खूनी कानून'को पास न होने देनेका उपाय सोचने लगे।

# जोहान्सवर्गमें विराट सभा-

पहले अफ्रीकाके कुछ गणमान्य भारतीयों को बुछाकर गांधीजी ने इस खूनी कानूनकी उनसे चर्चाकी छोर उन्हें भछी प्रकारसे उक्त कानूनकी प्रत्येक बारीकियों को समझाया। इस कानूनकी पाशिवकता छोर भयंकरताको समभा लेने पर भारतीय वेतहाशा बिगड़ उठे। उनके आवेशका ठिकाना न रहा। लेकिन उनके आवेशको नर्म करते हुए गांधीजीने उन्हें शान्ति और धीरजके साथ कानूनके पेचीदे मामले पर विचार करनेकी सछाह दी। छावेश छोर उद्देग भरे मस्तिष्क वा हृद्यसे कभी कोई काम ठीक ढंगसे नहीं हुआ करता, गांधीजी इसे खूब समभते थे। उतावलापन गांधीजीको प्रकृतितः पसन्द नहीं रहा है। अतः गांधीजीने भारतीयों के छावेशको दबाते हुए कहा कि "इस बिलका यही हेतु मालूम होता है कि यहाँ (अफ्रीका) से हमारा छस्तित्व ही मिटा दिया जाय। यह कानून कोई आखिरी सीढ़ी नहीं है।

बिल्क हमें कष्ट देकर भगा देनेकी पहला सीढ़ी है। इसिलिए हमारे सिर पर केवल ट्रान्सवालमें बसने वाले १०-१५ हजार

१.—गांधीजीके कथनमें कितना सत्य था, यह दक्षिण अफ्रीकामें होनेवाली आज तककी घटनाओं से प्रत्यक्ष है १९२१-२२ में नेटाल सर-कारने तीन ऐसे ब्रार्डिनेन्स पास किये जिनसे भारतीय व्यापारको धक्का पहुंचा, भारतीयोंको म्युन्सिपलिटीके व्यधिकारोंसे बंचित कर दिया गया और यूरोपियन क्षेत्रमें उन्हें बसनेसे रोक दिया गया।

१९२४ में भारतीयोंको तंग करनेके लिए एशिया रिजर्वेशन बिल, इमिगरेशन और रजिस्ट्रेशन बिलकी तजवीज पेश हुई। १९३० में डा॰ मलानने ट्रान्सवाल लैंग्ड टिन्योर बिल पेश किया जो १९३२ में पास हुआ, यद्यपि १९३६ में होफमेयरकी वजहसे उसमें कुळ सुधार कर दिये गये। उसी साल सलम्स ऐक्ट भी पास हुआ जिससे गरीब भारतीयोंको खूब तंग होना पड़ा। १९३९ में श्री स्टाटफोर्डके जरिये एशियाटिक-बिल पेश हुआ। सन् १९४३ में जनरल स्मट्स द्वारा पेगिंग ऐक्ट और १९४६ में घिटो बिल पास हुआ जिसके कारण आज भारतवासी दक्षिण अफ्रीकामें जीवन और मरणके संघर्षमें फॅसे हुए हैं।

पूर्वी अफ्रीकासे भारतीयोंको उखाड़ फेंकनेके लिए इस समय वहाँ भारतीयोंके विरुद्ध 'पूर्वी अफ्रीका प्रवेश विल' पास करनेकी तजबीज हो रही है। इसे इकवानेके लिए वहाँकि व्यापारी संघके अध्यक्षने हाल ही में (१७ दिसम्बर १९४७ को बम्बईसे यह समाचार प्रकाशित हुआ है) महातमा गांधी और पं॰ नेहरूको तार भेजा है कि ब्रिटिश सरकारसे अपील कीजाय कि गोल मेज सम्मेलन या शाही कमीशनकी नियुक्ति होने तक पूर्वी अफ्रीका प्रवेश विल स्थिगत रखा जाय। क्योंकि यह बिल

भारतीयोंका ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका भरके तमाम भार-तीयोंकी जिम्मेदारी है। और अगर हम इस विलका अर्थ अच्छी तरह समक्त छें तबतो सारे भारतवर्षकी प्रतिष्ठाकी जवाबदारी भी हमारे सिर पर आती है। क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि इस विलसे केवल हमारा ही अपमान होगा, बल्कि हसमें तो सारे भारतवर्षका अपमान है। अपमानका मतलव ही यह है कि निर्दोष मनुष्यका मान-भंग किया जाय।"

ऐसी स्थितिमें आवेश और आवेगको छोड़कर गांधीजीने भारतीयोंको गंभीरता और विवेकके साथ कार्य करनेकी सलाह दी और सचेत कियाकि "इस कठिन प्रसंग पर अगर हम जल्द-बाजी करेंगे, अधीरता दिखायेंगे, कुद्ध हो जायेंगे तो हम उसके द्वारा इस हमलेसे अपनी रचा न कर सकेंगे। पर यदि शांति-

पास होकर कानून बन गया तो इससे पूर्वी श्रफ्रीकामें न केवल भारतीयों का प्रवेश बन्द हो जायगा, बल्कि उनके व्यापार आदिको भो गहरा धक्का लगेगा।

इस समय (जनवरी १९४८) इमीगरेशन ऐक्टके विरुद्ध दिल्लण अफ्रीकामें सत्याग्रह चल रहा है। नेटालके सत्याग्रही रोज ट्रान्सवालकी सीमाको लाँघकर वहाँ प्रवेश करते जा रहे हैं। ईश्वर जाने गोरे अन्याय का कब खातमा होगा! ताज्जुव तो यह हैं कि हिटळरको बुरा-भला कहने वाले आज स्वयं कमजोरों और दूसरों पर 'हिटलर शाही' बरत रहे हैं।

१—दक्षिण अफ्रीकाका सत्याप्रह, अनु, वैजनाय जगनाय मोयदे पृष्ठ १४५-१४६. पूबक उसका उपाय ढूँढ़ेंगे, वक्त पर उसका अवलम्बन करेंगे, एकता पूर्वक रहेंगे, और अपमानका प्रतीकार करते हुए जो मुसीवतें आवें, उनका स्वागत करेंगे, तो मुक्ते तो विश्वास है कि स्वयं परमात्मा ही हमारी सहायता करेंगे।"

गांधीजीकी इस विवेकपूर्ण सलाहको मानकर भारतीय नेताश्रोंने अन्तमें यह निश्चय किया कि उपरोक्त खूनी कानूनके विषयमें गांभीर्यपूर्वक सोचने-विचारनेके लिए भारतीयोंकी एक विराट सभा की जाय! यह निश्चय सबको पसन्द आया, श्रोर इसलिए सभाको बुलानेके लिए यहूदियोंकी एक नाट्यशाला भी किराये पर ले ली गई। इस सभामें भारतीय लोग गांधीजीका आह्वान पाकर खूब बड़ी संख्यामें शामिल हुए। सभामें शामिल होनेके लिये ट्रान्सवाल के विभिन्न शहरोंसे भी प्रतिनिध बुलाये गये थे। अतः सभाके दिन सारी नाट्यशाला भारतीयोंसे खचाखच भर उठी। इस सभाके अध्यत्त ट्रान्सवाल ब्रिटिश इन्डियन ऐसोशियेशनके अधिपति मि० अब्दुलग्रनी नियुक्त किये गये।

इस महती सभामें प्रथम गांधीजीने बिलके विरोधमें एक प्रस्ताव रखा जिसका आशय यह था—'इस बिलका विरोध करनेके लिए तमाम उपायोंका अवलम्बन किया जाय, पर यिंद इतने पर भी यह पास हो ही जाय तो भारतीयोंको उसके आगे सिर न मुकाना चाहिए, और इस अवज्ञाके फलस्वरूप जो जो भी दुःख सहने पड़ें, वे सब सहे जायँ।' इस प्रस्तावका सबने जोरोंसे स्वागत किया। भारतीय वक्ताओं में से सेठ हाजी हबीबने ईश्वरकी दुहाईके साथ प्रस्तावका समर्थन करते हुए

यहां तक कहाकि ''परमात्माको साक्षी करके हमें इस प्रस्तावको स्वीकृत करना है।.....मैं इस मजिलस्से भी यही सिफारिश करता हूं कि वह भी अल्लाहको साक्षी करके इसी प्रकार प्रतिज्ञा ले।"

यकायक ईश्वरका नाम लेकर इस प्रकार प्रतिज्ञा करने और करानेकी छछकारने गांधीजीके हृद्यमें एक तूफानसा पैदा कर दिया! इस प्रतिज्ञाकी बात कहे जानेसे पूर्व गांधीजी ठीक तरह से प्रस्तावके बारेमें अपना वा देशवासियोंके कर्तव्या-कर्तव्यको ठीक तरहसे निश्चित न कर सके थे। किन्तु ईश्वरके नामपर सेठ हवीब द्वारा प्रतिज्ञाकी आवाजने उन्हें चेता सा दिया! उनका अंतर मानो 'ईश्वर'के नाम लिये जानेसे जाग सा उठा! महात्मा होनेके वादसे गांधीजीको बहुधा श्वंतरकी प्ररेणा ही चेताती रही है, छेकिन इस समय उनको चेतानेवाछी प्ररेणा अन्तरसे नहीं, वाहरसे मिछी थी! यह प्ररेगा सेठ हबीवके कथनसे ऊर्जित हुई थी।

गांधीजीने लिखा है कि विलके "समर्थनमें और भी कई जोशीले भाषण हुये थे। पर जब सेठ हबीब बोलते-बोलते कसम खाने पर आये तब मैं एकदम सावधान हो गया! बस उसी समय मुभे अपनी और कौमकी जिम्मेदारीका पूरा-पूरा खयाल हुआ...!"

प्रस्ताव केवल पास करनेके लिये ही नहीं होने चाहियें, किन्तु उत्तपर चलना भी जरुरी है, नहीं तो उससे प्रतिज्ञा तोड़नेका पाप होता है, गांधीजी इस बातको पूरी तरह समझते थे! स्वयं गांधीजीने अभीतक प्रतिज्ञा करने और लोगोंसे भी प्रतिज्ञा

करवानेकी बात न सोची थी, किन्तु हवीवके कथनने उन्हें प्रतिज्ञा करनेका जो मार्ग दिखलाया, वह बहुत ही पसन्द आया!

अतः गांधीजीने हवीबका अनुसरण करते हुए अब जनतासे भी 'प्रतिज्ञा' करवाने की ठानी! छेकिन प्रतिज्ञा करानेसे पहले उन्होंने निश्चय किया कि "जनताको उसके तमाम परिणामों-से परिचित करा देना चाहिये, प्रतिज्ञाका अर्थ स्पष्ट रूप से उसे समभा देना चाहिये और इतने पर भी यदि वह प्रतिज्ञा करे तो उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिये। और अगर न करे तो मुभे समभ लेना चाहिये कि छोग अभी अंतिम कसोटी पर चढ़नेके लिये तैयार नहीं हुये!"

इस निश्चय के अनुसार गांधीजीने अब अपने देशवासियों को जांचना और टटोलना शुरू किया! गांधीजीकी यह भी एक महान् विशेषता है कि वे अपने पीछे लोगों को कभी बहकाकर या धोले में डालकर ले जाना पसन्द नहीं किया करते! उनको अहंकारी व भूठे नेतृत्वका कभी शौक नहीं रहा! वे तो हमेशा सेवक रूपसे रहे हैं और इसलिये अपने साथ निरहंकारी, सच्चे और त्यागी व्रतधारियों को ही चाहते रहे हैं! इसी उस्ल पर चलते हुये उन्होंने भारतीयों को प्रतिज्ञा लेनेसे पहिले उसका कठिन स्वरूप खुले और भयपद शब्दों में जाहिर कर दिया!

भारतीयों को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि वे ही लोग कसम खायें जो अपनेमें कसम खानेकी शक्ति प्रतीत करें! कसम-के कुपरिणामों पर प्रकाश डालते हुए गांधीजी ने वतलाया कि "यदि अधिकांश भारतीय कसम खांय और अपनी-अपनी कसम पर कायम रहें, तो यह कानून पास भी न हो और यदि हो भी जाय तो फौरन् रद हो जाय! "पर इस आशापूर्ण चित्रके साथ गांधीजी ने नैराइयपूर्ण गर्तकी खोर भी छोगोंका ध्यान खींचा, और स्पष्टतया यह बतला दिया कि 'दूसरी तरफसे केवल निराशा-वादी वनकर कसम खानेके लिये भी उन्हें तैयार रहना चाहिये!' और तब गांधीजी ने जनताके सामने होने-वाले संघर्षके कडुवे और कठोर परिणाम पेश किये—"हमें जेलमें जाना होगा; वहां अपमान सहन करना होगा; भूख-प्यास श्रोर धूप भी सहना होगा; सख्त मजदूरी करनी पड़ेगी। उद्धत दारोगाओं के हाथकी मार भी खानी पड़े तो आश्चर्य नहीं ! जुर्मीना होगा और कुर्कीमें माल असबाव भी विक जा सकता है।...अर्थात् संक्षेपमें कहना चाहें तो आश्चर्य नहीं कि आप जितने दुःखकी कल्पना कर सकते हों, वे सभी हमें सहने पड़ें, और समझदारी तो इसी में है कि हरएक आदमीको यही सोचकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिये कि यह सव अकेले सुभीको सहना पड़ेगा। ' और ऐसा होने पर गांधी जीने उन्हें इस बातका पूरा विश्वास दिलाया कि विजय हमारी ही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा—"यह तो मैं हिम्मत अौर निश्चयके साथ कह सकता हूं कि जब तक अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहने वाले मुट्टीभर आदुमी भी वने रहेंगे, तवतक इस युद्धका अंत एकही प्रकारसे हो सकता है अर्थात् हमारी ही जीत होगी।"

स्मरण रखिये कि गांधीजी के नेतृत्व की महानता इसी बातमें है कि वे दूसरोंको ही किसी कार्यविशेष के लिये प्रेरित नहीं करते, किन्तु स्वयं भी वे उस कार्यके पीछे होते हैं, जिसके पीछे चलनेको वे दूसरोंको आमंत्रित किया करते हैं! वे अपने उठाये हुये कार्यकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वस्तुतः अपने पर ही

सममते हैं। उपरोक्त अवसर पर अपनी जिम्मेदारो पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने उद्घोषित किया—"यद्यपि मैं आपको प्रतिज्ञा लेनेसे सामने आनेवाली किठनाइयां दिखा रहा हूँ तथापि मैं आपको प्रतिज्ञा छेनेके छिये प्रेरित भी कर रहा हूँ। इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी वरावर सममता हूँ। हो सकता है कि आवेश या रोषके कारण इस सभाका वहुत बड़ा हिस्सा यह प्रतिज्ञा करे, पर मुसीवतके समय कमजोर सावित हो और आखिरी ताप सहन करनेके छिये मुट्ठी भर आदमी ही रह जावें।"

अतः वचनोंमें दृढ् और त्रात्मविश्वास पर अटळ आस्था रखनेवाले गांधीने दृढ़ और लौह शब्दों में लोगोंको जतला दिया कि ऐसी स्थितिमें 'मेरे जैसे आदमीके लिये तो केवल एक ही रास्ता बचा है-मर मिटना, पर इस कानूनके वश न होना। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कर्त्ताव्य कीजिये-यदापि ऐसा होने की जरा भी संभावना नहीं तथापि मान छीजिए—िक सभी फिसल पड़ें और अकेला मैं ही रह जाऊ तथापि मुक्ते यह पूरा विश्वाश है कि उस हालत में भी मुमसे प्रतिज्ञाका भंग कदापि नहीं हो सकता।" और फिर गांधीजीने मुड़ कर मंच पर बैठे अन्य नेताओं की घोर देखते हुये कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कोई थोथा घमंड न सममें, किन्तु यह सब "इस मंच पर बैठे नेताओंको सावधान करनेके लिये कहा गया है। अपना उदाहरण लेकर नेताओं को मैं विनयपूर्वक यह कहना चाह्ता हूँ कि अगर त्रापमें यह शक्ति न हो कि त्रापके केवल त्रकेले रह जाने पर श्राप उस पर दृढ न रह सकेंगे तो वह प्रतिज्ञा मत कीजिये।"

लेकिन आगत संकटों और विपत्तियोंका इतना विराट रूप दिखलाने पर भी पूरी सभाने खड़े होकर और परमात्माकी साक्षी देकर हर्ष और स्वच्छन्दताके साथ प्रतिज्ञा छी कि 'यदि कानून पास भी हो गया तो हम उसके आगे सिर न मुकावेंगे।' इस प्रतिज्ञा और जनताके अदम्य तथा अपूर्व उत्साहका गांधीजी के हदयपर बड़ा ही अमिट प्रभाव पड़ा। उस प्रभावोत्पादक टर्यका उल्लेख करते हुये गांधीजी लिखते हैं कि "यह टर्य ऐसा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता।'' इस विराट सभाके बाद दिन्नण अफ्रीकाके भारतीय कार्यकर्ताओं ने सर्वत्र जगह-जगह खूनी कानूनके विरोधमें सभायेंकीं और लोगोंसे प्रतिज्ञा करवाईं। देखते ही देखते सारा दक्षिण अफ्रीका इन प्रतिज्ञाओंकी ज्वालासे प्रज्वित्त हो उठा और छोग आगत 'संघष' की बाट जोहने छगे।

इस प्रकार गांधीजीके नेतृत्वमें दिल्ला अफ्रीकामें प्रथमतः अपने अधिकारों और अन्यायके विरुद्ध छड़नेके लिये उस अन्दोलनका सूत्रपात्र हुआ जो आज संसारमें 'सत्याग्रह'के नामसे प्रसिद्ध है और जिस युद्ध-पद्धतिका अनुसरण कर भारत आज स्वतंत्र हो गया है।

संघर्ष छेड़नेसे पूर्व शांति द्वारा मामला तय करने की गरजसे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय नेताओंने स्थानीय सरकारसे मिलनेके छिये भी प्रयत्न किये ! एक भारतीय शिष्ट-मण्डल (Deputation) औपनिवेशिक सचिव मि० डन्कनसे भी मिला। सचिवको भारतीयोंकी प्रतिज्ञा के बारेमें भी सचेत किया गया। सेट

<sup>1.</sup> Satyagraha In South Africa, M. K. Gandhi, Trans., by Govindji Desai, pp. 169–170.

हाजी हवीबने, जो डेप्यूटेशनके एक मेम्बर थे, खुले शब्दोंमें सचीवको यहां तक अगाह किया कि 'श्रगर मेरी औरतकी उगंलियोंकी छाप लेनेके लिये कोई अधिकारी श्रावेगा तो... उसे में जानसे मार डालूंगा श्रोर खुद भी मर जाऊंगा।' इस श्रदम्य साहसको देखकर सचिव घवरासा उठा। अतः शिष्टमण्डलको आश्वस्त करते हुए उसने कहा कि श्रोरतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली धाराएं उठा दी जावेंगी; लेकिन बाकी कानूनको उन्हें भल्मनसाहतके साथ स्वीकार कर लेना चाहिये। शिष्ट-मंडलने स्त्रियोंसे संबंध रखनेवाली धाराको हटानेका वायदा देनके लिये तो सचिवका आभार प्रकट किया पर कानूनकी शेप शर्तोंको मान लेनेकी उनकी नेक सलाह अपनानेसे साफ इन्कार कर दिया!

स्त्रियों परसे खूनी कानूनकी शत्तोंका हटाया जाना निःस-न्देह भारतीय आन्दोलनकी प्रथम विजय थी ! इस विजयसे भारतीय आन्दोलनको शिक्त और बल तो मिला ही, किन्तु यह भी प्रकट होगया कि होनेवाले आन्दोलनकी प्रखरताका गोरी सरकार भी अनुभव करने लगी है। इसके अलावा भारतीयोंको यह विश्वास भी होगया कि संगठित होकर दृड़तासे कार्य करने पर निश्चयपूर्वक किसी और केसी भी शक्तिका सफलतापूर्वक मुकावला किया जा सकता है। निःसन्देह गांधीने उन्हें ऐक्यकी महिमा और आत्मकी शक्तिका प्रत्यन्न दर्शन करा दिया था।

म्रान्दोलनका नामकरण्—

त्रान्दोलनका इस प्रकार निश्चय कर लिये जाने पर गांधीजी अब इस बातकी चिन्ता करने लगे कि अपने

शान्तिमय अवज्ञा आन्दोलनका नाम क्या रखा जाय ? अतः पहले उन्होंने इस आन्दोलनका नाम "पैसिव रिजिस्टेन्स" ( Passive Resistance) रखा। किन्तु इस नामसे वे संतुष्ट न हो सके, क्योंकि एक तो इस नामसे वह अर्थ पूर्णतया व्यक्त न होता था जो गांधीजी चाहते थे, और दूसरे वे अपने आन्दोलन को अंगरेजी नामसे पुकारनेमें संकोच भी माछ्म कर रहे थे। फलतः गांधीजीने आन्दोलनके नामके छिये 'इंडियन ओपीनियन' द्वारा भारतीयोंसे सुमाव मांगे। इन सुमावोंमें एक सुमाव श्री मगनलाल गांधीका था कि आन्दोलनका नाम "सदा ब्रह" रखा जाय। यह सुकाव गांधीजीको पसन्द आया। पर इस नामके 'दं' को 'त' बनाकर और उसमें 'यं' जोड़कर गांधीजीने "सद्। प्रह" को "सत्याप्रह" में रूपान्तरित कर दिया। इस प्रकार सत्यामह श्बदका जन्म हुआ और गांधीजीके आन्दोलन सत्यात्रहकी संज्ञासे पुकारे जाने लगे। इस नामकी उपयुक्तताको सममाते हुए गांधीजीने लिखा है "सत्यके अंदर शान्तिको समाविष्ट मानकर किसी भी वस्तुके लिये आग्रह किया जाय तो इसमेंसे बल उत्पन्न होता है। इसलिये "आग्रह" के द्वारा उसमें वलका भी समावेश करके भारतीय आन्दोलनका नामकरण "सत्याम्रह" ऋर्थात् सत्य और शान्तिसे उत्पन्न होनेवाला 'वल' करके उसका प्रयोग शुरू कर दिया। तबसे इस युद्धको ''पैसिव रिजिस्टन्स'' नामसे पुकारना बंद कर दिया गया। "सत्याप्रह" के नामसे पुकारे जाने वाली वस्तुका श्रौर सत्याप्रहका जन्म इस प्रकार हुआ है"।

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 172-173.

विलायतको डिप्यूटेशन—

भारतीयों के आन्दोलनकी धमकीसे स्त्रियों से संबंध रखने वाली धाराएं तो औपनिवेशिक सचिवके वायदेके अनुसार कानूनसे हटा दी जा चुकी थीं। लेकिन शेष कानून १२ सितंबर १९०६ को प्रायः उसी रूपमें पास कर दिया गया, जिस रूपमें मूलतः वह प्रकाशित हुआ था।

किन्तु भारतीय इससे निराश न हुये। वे हिम्मत बाँधकर वहाँकी गोरी सरकारसे जुमनेको तैयार हो चुके थे और केवल उपयुक्त अवसरकी बाट देखी जा रही थी। गांधीजीकी सलाह भी थी कि युद्ध छेड़नेसे पूर्व जितने वैध प्रयत्न हो सकते हैं, उन सबका पहले प्रयोग कर छिया जाना चाहिये। टान्सवाल उस समय काउन काँछोनी था। उक्त प्रकारकी काँछोनी के कानून और उनके व्यवहारके लिये बड़ी सरकार उत्तरदायी रहती हैं। इसलिये उनकी मंजूरीके छिये कॉछोनीकी सरकारको बादशाहकी सम्मति लेना आवश्यक होता है। इसलिये गांधीजीने युद्ध छेड़नेसे पहले भारतीयोंको उपरोक्त खूनी कानूनके विरोध में एक डिप्यूटेशन बड़ी सरकारके पास इंगलैंड भेजने की सलाह दी। गांधीजीकी यह राय सबको पसन्द आई और निरचय हुआ कि श्रीपनिवेशों के मंत्री लार्ड एल्गिन के पास भारतीयों की ओरसे दो प्रतिनिधि इंगलैण्ड भेजे जाँय। इस निश्चयके अनुसार गांधीजी और मि॰ हाजी वजीर अलीको जो ट्रान्सवाल ऐसोसियेशनके मेम्बर थे, सर्वसम्मतिसे इंगलैण्ड जानेके लिए प्रतिनिधि चुन लिया गया।

फलतः अक्तूबर २०, १९०६ को गांधीजी मि० हाजी वर्जार

अलीके साथ विलायत पहुंचे, और तुरन्त ही वहाँ अपने काम पर लग गये। वह अर्जी जो उनको सचिव लार्ड एल्गिनको देनी थी, छपवा ली गई। पर सचिवसे मिळनेसे पूर्व गांधीजी पहले दादा भाई नौरोजीसे जाकर मिले और उनके जरिये उन्होंने भारतीय राट्रीय कांब्रेसकी ब्रिटिश कमिटीसे भी परिचय प्राप्त कर मजबूत करनेके खातिर सब पत्नोंका सहयोग लेनेकी सलाह दी। यह सलाह गांधीजीको वहुत पसन्द आई, स्रौर इस्छिए जहाँतक वन पड़ा, वे अपना पक्ष लेकर सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों और दलोंसे मिलनेका यत्न करते रहे। इसी सिलसिलेमें उन्होंने मैचेरजी भावनगरीसे भी मुलाकात की, जिनसे उनको अपने कार्यमें यथेष्ठ सहयोग प्राप्त हुआ। इसी तरह गांधीजी कई एक एंखो-इंडियन और पार्लियामेन्टके सदस्यों आदिसे भी अपने मामलेके विषयमें जाकर मिले और उन्हें ऋपने पक्षकी सारी वातों चौर दक्षिण अफ्रीकाकी वस्तु-स्थितिसे परिचित कराते रहे। दादा और भावनगरीने गांधीजीको यह भी सुम्हाया कि भारतीय डिप्यूटेशन जब लार्ड एल्गिनको मिलने जाय तो सुवि-ख्यात एंग्छो-इंडियन श्री लेपल श्रीफन, जिनका इंगछैंडमें काफी प्रभाव था, उनको भी साथ ले लिया जाय। गांघीजीने इस रायका महत्व सममा और डिप्यूटेशनके साथ प्रीफनको शामिल होनेके छिये तैयार कर छिया। अतः भेंटके समय गांधीजी, हाजीके अलावा प्रीफनको भी डिप्यूटेशनमें साथ लेकर एल्गिन तथा भारत-मंत्री श्री मोर्लेसे मिले। लाई एलिंगनने बाहरी रूपसे डिप्यूटेशनके साथ खूब हमदर्दी दिखलाई ख्रौर उसके प्रति-निधियोंको वचन भी दिया कि उनसे जो कुछ बन पड़ेगा, वे

अवश्य करेंगे। लार्ड मोर्छेने भी इसी प्रकार डिप्यूटेशनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और स्थितिमें सुधार किये जानेका दिलासा दिया।

### स्थाई समितिकी स्थापनाः—

इसी समय गांधीजीके मनमें यह खयाछ उठा कि यदि वे स्थाई रूपसे इंगलेण्डमें अपने पत्तका समर्थन चाहते हैं तो उन्हें वहाँ पर दित्तण अफ्रीकाके भारतीयोंसे सहानुभूति रखने वाले लोगोंकी एक स्थाई सिमिति स्थापित कर लेनी चाहिये। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दित्तण अफ्रीकाको वापिस लौटनेसे पूर्व उन्होंने एक दिन सुबहको प्रमुख १०० सदस्योंको अपने यहाँ आमंत्रित किया और अपना पक्ष तथा स्थाई सिमितिकी योजनाको उनके सामने रखा। इस योजनाको सभीने पसन्द किया और तुरन्त ही दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंके हित काम करनेके लिए 'साउथ अफ्रीका ब्रिटिश इंडियन कमेटी' (South Africa British Indian Committee) नामसे लन्दनमें एक संस्था स्थापित कर दी गई जिसके पहले मंत्री मि० रिच नियुक्त हुये। इस कमिटीकी स्थापनासे जैसा कि गांधीजीने सोचा था निःसंदेह उनके आन्दोलनके प्रचार कार्यमें बड़ी सहायता मिली।

इस प्रकार विलायतमें ५-६ सप्ताह निरन्तर आन्दोलनके कार्यमें ज्यतीत करनेके पश्चात गांधीजी और मि० हाजी वजीर अली दक्षिण अफ्रीकाको लौट चले। मित्रामें पहुंचनेपर यकायक गांधीजीको मि० रिचका तार मिला कि लार्ड एत्गिनने यह प्रकट किया है कि ट्रान्सवालके एशियाटिक एक्टको नामंजूर

करनेके लिये सचिव मंडलने वादशाहसे सिफारिश कर दी है। गांधीजी और अली इस खुश खबरीको पाकर स्वभावतः हिंकत हो उठे। अपने आन्दोलनकी इस सफलतासे उन्हें सच्युच बड़ा ही सन्तोप और आनन्द हुआ। किन्तु सरल और निष्कपट गांधीको तब क्या माल्स था कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बाहरसे क्या कहते हैं और भीतरसे क्या कर गुजरते हैं? पर दक्षिण अफीका पहुँच जानेपर यह भेद भी गांधीजीसे छिपान रह सका।

# सत्याग्रहका आरम्भ

#### अध्याय १०

### ब्रिटिश चाल-

गांधीजीको तो लार्ड एल्गिनने यह आश्वासन दिया था कि-वे उस खूनी कानूनको मंजूर न होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ट्रान्सवाल सरकारके राजदूत सर रिचर्ड सालामनको यह सलाह दी कि जब तक ट्रान्सवाल टाउन कॉलोनी या सल्तनती संस्थान है, तब तक तो वे बादशाहको ऐसे भेद भरे कानूनको पास न होने देनेकी ही सलाह देंगे, पर जनवरी १९०७ को जब ट्रान्सवालको उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दे दिया जायगा, तब उस समय यदि यह कानून पुनः उत्तरदायित्वपूर्ण शासनकी धारा सभामें स्वीकृत किया गया तो बड़ी सरकार उसे नामंजूर नहीं करेगी।

लार्ड एिनानका लिपकर ट्रान्सवालके राजदूतसे इस प्रकारकी सलाह करना एक प्रकारसे भारतीयोंके साथ दगा और अन्याय करना था। गांधीजीके शब्दोंमें "सच पूछा जाय तो लार्ड एिनानने अपने इन वचनों द्वारा ट्रान्सवालके गोरोंको भारतीयोंके खिलाफ अपनी हलचल जारी रखने के लिये एक तरह से उत्साहित ही किया।"

<sup>1.</sup> Satyagraha in South Africa; P. 195.

# भारतीयों में रोष ऋौर प्रतिक्रिया

श्रतः जब गांधीजी और अली जोहान्सवर्ग पहुंचे तो उन्हें यही वात सुनने को मिळी कि लार्ड एल्गिनने श्रीर बड़ी सरकार ने भारतीयों के साथ धोखा किया है। इस धोखे की वातसे भारतीय छुट्ध श्रीर कोधित हो उठे। भारतीय कौममें ऐसे अन्यायके खिलाफ उठने की भावना श्रव पूर्णक्ष्यसे प्रबल्ध हो उठी। उनके श्रन्तर का विद्रोह हृद्यके बांध को तोड़कर भूमिपर उतर आया। भारतीयोंने बड़ी श्रीर छोटी सरकार की जीखें शीर्ण चिन्ता श्रीर खोफ अपने दिल वा दिमागसे निकाल कर दूर फेंक दी, श्रीर अपने श्रात्मबल तथा न्यायबल का सहारा लेकर हृद्रताके साथ लड़ने को प्रस्तुत हो गये। संचेपमें जनबल ने साम्राज्यवादके पश्चबल को चुनौती दे दी थी। इस हलचलके कारण विश्वकी आँखें विस्मयसे भरकर अफीका की श्रोर घूम उठीं। गोरे भी सोचने लगे यह कैसा दुस्साहस!

# ट्रान्सवाल की नयी सरकार ऋौर खूनी कानून—

पहली जनवरी १९०७ को ट्रान्सवालमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन भी कायम हो गया। इस नयी उत्तरदायी सरकारने पहला गैर उत्तरदायी काम यह किया कि अपनी पार्लियामेण्टकी पहली बैठकमें ही सरासर कानून पास करनेकी सारी कार्रवाइयाँ पूरी करके 'खूनी कानून'को जैसाका तैसा मूळ रूपमें पास कर दिया। २ भारतीयोंने पहलेकी भाँति अपनी तरफसे इस कानूनके

<sup>1.</sup> An Indian Patriot. by j. j. Doke p 74.

विरोधमें ऋर्जियाँ आदि नई सरकारको भी भेजीं, किन्तु उनपर गौर करने वाला वहां कौन बैठा था ? फलतः सरकार द्वारा उक्त कानूनके आधार पर भारतीयोंसे नवीन प्रकारके परवाने लेनेके लिए उसी सालके (१९०७) ऋगस्तकी पहली तारीखका दिन भी निश्चित कर लिया गया।

# सत्याग्रहकी तैयारी—

सरकारने जिस निर्भीकताके साथ उस कानूनको पास किया, उसी निर्भोकताके साथ भारतीयोंने भी उसका स्वागत किया। भारतीय इस वार खूनी कानूनको पास हुआ देखकर डरनेके वजाय उससे भिड़नेके छिए तनकर खड़े हो गये। उन्होंने निश्चय किया कि मर मिटेंगे; लेकिन ऐसे अमानवीय कानूनको सिर न भुकायेंगे। गांधीने उनमें निःसन्देह अपने आत्मबलका आश्रय और 'सत्याग्रह'का अपूर्व सहारा पैदा कर दिया था। ऋतः खूनी कानून क्या पास हुआ कि भारतीय हृदयोंसे खूनी राजशक्तिका भय ही निष्कासित हो उठा! सत्य असत्यके सामने क्यों और कैसे पराभूत हो सकता है,—ये भाव गांधीजीने भारतीय हृदयों में पूरी तरहसे रोप दिये थे। फलतः गांधीके नेतृत्वमें सरकारकी कुनीति और असत्यका सामना करनेके लिए निर्भीक होकर सम्पूर्ण भारतीय सत्यकी ऋर्चना करते हुए सत्याग्रह करनेकी तैयारी पर जुट गये। इस सत्याग्रहके आन्दोलनको संगठित करनेके छिए 'पैसिव रिजिस्टेन्स ऐसोसियेशन' अथवा सत्याप्रह मण्डलके नामसे एक मण्डल भी स्थापित कर लिया गया। आन्दोलनमें शरीक होने वाले सभी सत्यात्रहियोंको इस मंडलके सदस्य बनना आवश्यक था। सत्याप्रहके छिए सिपाही तैयार करनेके लिए सर्वत्र सभाएँ भी की जाने छगीं। जनताको खूनी कानूनके पास होनेसे जो नवीन परिस्थिति पैदा हो गयी थी समभाई गई, और उन्हें फिरसे यह प्रतिज्ञा लेनेको उत्साहित किया गया कि वे खूनी कानूनके विरोधमें अन्त तक देशवासियोंका साथ निभावेंगे। और उमंगसे भरी जनताने सर्वत्र ही बड़े उत्साह और तत्परताके साथ अपनी तरफसे खुशी-खुशी कौमको मुक्त होकर सहयोग देनेका वचन दिया।

सत्याप्रहकी तैयारीमें सबसे विराट सभा ३१ जुलाईको प्रिटोरियामें हुई थी। इस सभामें लोग बड़े जोश ऋौर जत्साह के साथ बहुत बड़ी संख्यामें शामिल हुए थे। खूर्नी-कानूनके अनुसार नये परवानों के छागू किये जानेके दिन भी तब निकट आ पहुंचे थे। इससे भारतीय और गोरी सरकार दोनोंमें गहन स्तव्धता छा उठी थी। दोनों ही कानून क परिणामों का मन ही मन चित्र खींचनेमें तल्लीन थे। भारतीय भावी सत्याप्रह-संप्रासकी कल्पनामें चिन्तातुर थे और गोरी सरकार इस चिन्तासे अस्त थी कि क्या वह एक कोम को सचमुच बल प्रयोगसे मुका सकेगी ? अतः प्रिटोरियामें जब सभा हो रही थी, गोरी सरकारकी तरफसे मि० हास्किनके मुखसे भारतीयोंको यह संदेश दिया गया—"ट्रान्सवाल सरकार की शक्तिसे भारतीय भळीभाँति परिचित हैं। इस कानूनमें बड़ी सरकारकी भी सम्मति है।... जिस हाछतमें पहले भारतीय कौमका विरोध सफल नहीं हुआ और कानून पास हो गया, उस हालतमें अब भारतीय कौमको चाहिये कि वह उक्त कानूनको

मान ले ... । उन कानूनके आधार पर जो कुछ धाराएं बनाई गई हैं, यदि उनमें कोई हळका सा फेर-फार कराना हो छौर उसके विषयमें कुछ कहना सुनना हो तो जनरह स्मट्स निश्चय ही छापकी फरियाद ध्यानपूर्वक सुनेंगे।" पर भारतीय कौमने, जिसने परमुखापेक्षी और परावळंबी न होनेका हढ़ संकल्प कर छिया था—और जिसने अपने आत्म-बर्छका सहारा छेकर अन्त तक असत्यसे जुक्तनेकी तैयारी भी कर ली थी, हास्किनकी इस भीर, निष्क्रिय और फालतू सछाह पर ध्यान देनेसे साफ इनकार कर दिया!

प्रिटोरियाकी उस दिन की सभाके सर्वमान्य वक्ता श्री अहमद महम्मद काछिया थे। इसिलए हास्किनको उत्तर देनेका उन्हीं पर भार पड़ा। काछिलयाने इस उत्तरदायित्वको निश्चय ही एक सब सत्याप्रही सैनिक की तरह पूरा किया जिससे प्रसन्न होकर गांधीजीने उन्हें 'पुरुष सिंह'की उपाधि प्रदान की! इस पुरुषसिंहने गोरी सरकारको चुनौती देते हुए कहा—"ट्रान्सवाल सरकारकी ताकतको हम जानते हैं। पर इस खूनी कानूनसे अधिक किस बातका डर हमें सरकार बता सकती है? जेल भेजेगी, जायदाद बेंच देगी, हमें देशसे बाहर कर देगी—फाँसीपर लटका देगी। छेकिन यह सब हम सहन कर सकते हैं, पर इस कानूनके आगे सर सुकाना असंभव है।" और फिर गर्दन पर हाथ रखकर पुरुष-सिंह और भी जोरसे गरज उठा—'मैं खुदाकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं करल हो जाऊँगा, पर इस कानूनको नहीं मान सकता और मैं चाहता हूँ कि यह सभा भी यही निश्चय करे।"

<sup>1.</sup> Satvagraha in south Africa pp. 207-208

और सचसुच त्रात्मत्याग और बलिदानके लिए प्रस्तुत कौमने मुक्त हृद्य और कंठसे उस पुरुषसिंहके निश्चयको स्वीकार किया। पुरुषसिंहके बाद गांधीजीने भी लोगोंको स्पष्ट शब्दोंमें यह जतला दिया कि "यदि इस समय हमलोग पीछे हट गये तो अपनी जाति त्र्यौर अपने देशको गिराने वा कलंकित करनेके आधारभूत कारण बन जायेंगे और हमारी संतानें हमें हमेशा इस कायरताके छिए धिकारा करेंगी—कोसा करेंगी। इसलिए उचित यही है कि हम अपनी और मातृभूमि की प्रतिष्टा एवं गौरवकी रज्ञाके छिए हर प्रकारसे कष्ट सहनेको प्रस्तुत रहें। हमें सत्याप्रहके द्वारा गोरे शासकों को भी अपने आत्मबल का प्रभाव दिखला देना चाहिए।" ये उपदेश वा भाषण के शब्द नहीं, क्रान्तिके स्फुलिंग थे, जिन्होंने भारतीयोंके हृद्यों को पूरी लपेटोंके साथ प्रज्वलित कर दिया। गोरी सरकार का भय भी इन्ही छपटोंमें पड़कर जलकर खार हो गया, श्रौर भयमुक्त भारतीय कृतसंकल्प हो गये कि परवानों के दफ्तर खुलने पर वे उनमें जाकर कभी रजिस्ट्री न करावेंगे चाहे उसका जो भी परिणाम हो। यह निश्चय कोई मामूळी निश्चय नहीं, सत्याप्रह संप्रामका श्रीगरोश था।

प्रारम्भमें भारतीयों के इस सत्याग्रह आन्दोलनमें चीनी छोगों ने भी भाग छिया, क्यों कि वे भी उस खूनी कानून की कचा में आते थे। लेकिन अधीर होकर चीनी छोग सत्याग्रह के संग्राममें भारतीयों की भांति अंत तक डटे न रह सके चौर जल्दी ही उससे पृथक हो गये।

# पिकेटिंग स्रोर पकड़ा धकड़ी-

जुलाई महीनेमें ट्रान्सवाल सरकारने खूनी कानूनके अनुसार भारतीयोंको रजिस्टर करने और परवाने लेनेक अनेक स्थानों में दफ्तर खोल दिये। अगस्त पहलीसे ये दफ्तर चालू होने को थे। किन्तु भारतीय प्रिटोरिया चादिकी सभाच्योंमें पहले ही निश्चय कर चुके थे कि वे कतई परवाना न लेंगे। च्रतः उन दफ्तरों खुलने पर गांधीजी की सलाह पर यह निश्चय कर लिया गया कि उनपर पिकेटिंग (धरना) की जाय, च्रौर इस हेतु दफ्तरों को जानेवाले रास्तों पर स्वयंसेवक खड़े किये जांय जो दफ्तरको जानेवाले भारतवासियोंसे परवाना न लेने के लिए अनुनय-विनय किया करें। इस स्वयं-सेवकके कार्यके लिए अधिकतर १२ वर्षसे १८ वर्ष तक के युवक ही भर्ती किये गये। युवक स्वयंसेवकोंने बहुत ही सुन्दरता और योग्यताके साथ इस गुरुतर कार्यको संपादित किया। उनकी कार्य-कुशलतासे गांधीजी बहुत खुश हुए। उन्हें यह देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस विनय, सरलता और शांतिके साथ उन्होंने युवकद्लको कार्य करनेको कहा था, उसका च्रन्त तक च्रच्तरशः पालन किया गया!

दूसरी त्रोर भारतीयों के इस विष्तवसे ट्रान्सवालकी सरकार परेशान थी। भारतीयों के बहिष्कार त्रान्दोलन के कारण दफ्तरों का खुलना बेकार हो रहा था। गांधीजी के नेतृत्वमें भारतीय सरकारी दफ्तरों की तरफ पीठ फेरकर निश्चल त्रौर अडिंग होकर खड़े थे। भारतीयों के इस पौरुष और दृढ़ता की सराहना करते हुए १८ सितम्बरको गोखलेंने भी गांधीजी को बधाईका तार भेजा था। इधर सरकार सोचमें थी कि क्या करे ? पहले तो उसे यह आशा हुई कि स्यात् भारतीय डरकर और स्वार्थमें पड़कर खुदही काफी संख्यामें रिजस्ट्री करा छेंगे, लेकिन जब सरकारको यह आशा जल्दी पूरी न होती दिखाई दी तो उसने किंकतं व्यविमूढ़ होकर रिजस्ट्रीकी अवधि ३० नवम्बर तक बढ़ा दी। निःसन्देह वह अभी तक अपना कर्तव्या-कर्तव्य निर्धारित ही न कर सकी थी। अवधि वढ़ानेसे भी वह समस्याको न सुलझा सकी, क्योंकि उसके बाद भी ४०० से अधिक भारतीयोंने रिजस्ट्री न करवाई। ये रिजस्ट्रियां खुल्छमखुल्छा भी नहीं हुई थीं। इन रिजस्ट्री इर्लन्देश केंग्रें केवछ उन भीरओंने कौमसे लुक-छिप कर परवान लिये थे, जो नितान्त स्वार्थी थे, और इसिछए कष्ट तथा आर्थिक हानि सहन नहीं कर सकते थे।

लेकिन इन परवाने लेने वालोंके कारण एकत्वमें थोड़ा-वहुत विव्न जरूर हुआ; क्योंकि गांधीजीके शब्दों में उनके उक्त कार्यसे, "There was a rift in the lute."—"एक स्वरमें वजती हुई वांसुरीमें फूट पड़ गई थी।" परन्तु सौभाग्यसे इन फूट खालनेवालोंकी संख्या फिर भी नगण्य थी। इस समय कुल भारतीयोंकी संख्या वहांपर १३,००० थी, ऋतः परवाना लेने वालोंके वाद १२,५०० भारतीय तब भी दृढ़ और अचल होकर द्रान्सवाल सरकारका मुकावला करनेको कटिबद्ध थे।

नेतात्रोंकी गिरफ्तारियां--

भारतीयोंकी इस ऐंठको देखकर ट्रान्सवाल सरकार आखिर चिड उठी। उसने अब बल प्रयोग द्वारा भारतीयोंको भुकानेका

१. वही पृ० २१३

२. वही पृ० २१४

इरादा किया। इस दिशामें जर्मिस्टनके भारतीयोंपर सरकारका पहला प्रहार हुआ। सरकारने सबसे पहले जर्मिस्टनके पण्डित रामसुन्दर नामक एक भारतीय नेताको गिरफ्तार किया और सुकदमा चलाकर उसे एक महीनेकी सादी केंद्रकी सजा दी। यह अभिनय भारतीयोंको दहलाने और दबानेके लिए ही किया गया था, किन्तु सरकारकी इच्लाके विपरीत उसका परिणाम भारतीयोंके लिए बहुत ही प्रभावोत्पादक हुआ। दबानेसे चीज और भी उभड़ती है—एह एक प्राकृतिक सत्य है। इसलिए सरकारकी इस जबरन दबानेकी नीतिसे भारतीय स्वभावतः और भी कुद्ध और संतप्त हो उठे। परिणाम यह हुआ कि जिस अनीति और अत्याचारका भय उन्हें अब तक दबोचे हुए था, वह उनके हद्योंसे दूर जा लिटका, और सेकड़ों भारतीय जेल जानेके लिए तैयार हो गये। अतः कह सकते हैं कि सरकारकी दवाने और डरानेकी नीतिने भारतीयोंको शक्ति ही प्रदान की।

किन्तु रामसुन्दर जो सरकारकी दमन नीतिका पहला शिकार हुआ था, बड़ा ही कमजोर व्यक्ति साबित हुआ। इसलिए जैसे-तैसे जेलसे छूटनेके बाद वह सहसा कार्यचेत्रसे ही गायव हो गया। रामसुन्दरका यह उदाहरण निःसन्देह दूसरोंको हतोत्सा-हित करने वाला था, पर सौमाग्यसे उसके डर कर भाग जानेसे दूसरे भारतीयोंपर कोई बुरा असर न पंड़ सका, क्योंकि उनका असली और सच्चा नेता गांधी तो वहाँ मौजूद ही था। अतः गांधीके रहते हुए एक अशक्त रामसुन्दरके लिए घवड़ानेका कोई प्रश्न ही न था। निःसन्देह सशक्त गांधी अन्त तक अपने कौमका पूर्ण सहारा बन कर हर प्रकारसे भारतीयोंके आत्मवल और

उत्साह को थामे रहे! अपने पत्र 'इंडियन ऋोपीनियन' (Indian opinion) के द्वारा एक तरफ तो वे ऋपने साथियों को हर प्रकारसे मार्ग दिखलाते और सुकाब देते रहे, ऋौर दूसरी तरफ भारतीय ऋान्दोलनका देश-विदेशमें पूरी तरह प्रचार भी करते गये। फलतः गांधीजीके इस दुहरे प्रचारसे भारतीयों का आन्दोलन दिनों- दिन तेजी पकड़ने लगा।

इधर आन्दोलनकी वढ़ती हुई प्रगति और तेजीको देख-कर सरकार भी मन ही मन उसके कुचलनेका जाल बुनती जा रही थी। वह जनताके उत्साह और बलको दिनोंदिन बढ़ता देखकर कुद्ध श्रौर परेशान हो उठी थी। पर कई दिन तक तो वह इसी उघेडुबुनमें पड़ी रही कि क्या करे और क्या न करे। अन्तमें उसे सुमा कि गांधी आदि बड़े और खासखास नेताओं को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता आन्दोलनको रोकना वहुत कठिन है। इस निष्कषपर पहुंचकर १९०७ दिसम्बर २८ को ट्रान्सवालकी सरकारने गांधीजी तथा उनके २५ साथियोंको, जिनमें चीनी नेता 'कवीन' श्रोर थंबी नायडू आदि शामिल थे, अदालतमें हाजिर होनेके नोटिस-प्रेषित कर दिये। नोटिस पाने पर गांधीजी तथा उनके साथी सरकारकी आज्ञाके मुताबिक अदालतमें हाजिर हुए। वहां मजिस्ट्रेटने गांधीजी तथा उनके कुछ अन्य साथियोंको एक घण्टेके अन्दर ट्रान्सवालसे निकल जानेकी आज्ञा सुनाई। किन्तु गांधी और उनके साथी इस आज्ञाका पालन कर दक्षिण अफ्रीकासे भारतीयोंको निर्मूल करानेके लिए विद्रोही न हुए थे। अतः गोरी सरकारकी इस अनीतिपूर्ण आज्ञाकी किसीने परवाह न की, और इस तरह

निर्श्चित होकर ट्रान्सवालमें डटे रहे, मानों उन्हें कोई आज्ञा ही नहीं मिली थी। फलतः १० जनवरी १९०८ को जिस समयके अन्दर उन्हें चला जाना चाहिये था, गांधी और उनके साथी फिर ऋदालतमें बुलाये गये। आज्ञानुसार गांधीजी और उनके साथी पुनः अदालतमें हाजिर हुए और जब मजिस्ट्रेटने उनपर 'अवज्ञा' करनेका जुर्म प्रकट किया तो सबने विना हिचकके अपना-अपना अपराघ स्वीकार किया। पर गांधीजीने 'अवज्ञा' के अपराधका सारा दोष अपने ही ऊपर लेकर अदालतको वयान दिया कि—''अपना धर्म सममकर ही मैं इस खुनी कानूनका सामना कर रहा हूँ। मेरे साथियोंने यदि अदालतकी आज्ञा न माननेमें कोई अपराध किया है तो उनसे अधिक अपराध मेरा है, इसलिए मुझे अधिकसे अधिक जो सजा हो मिले।" यह वयान देकर और सारे अपराधोंको अपने सिरपर लेकर गांधीजीने एक सच्चे नेताका कर्तव्य निभाया था। लेकिन मजिस्टेटने गांधीजीके बयान पर ध्यान न देकर उन्हें कुछ २ महीनेकी ही सादी कैंदकी सजा दी।

इस प्रकार द्त्तिण अफ्रीकामें देश और जातिके लिए छड़ते हुए गांधीजी प्रथम बार केंद्री बने। ट्रान्सवालकी उस अदालतमें जिसमें वे कई बार वकीलकी हैसियतसे आ-जा चुके थे, देशकी मर्यादाको रखनेके लिए आज अपराधीके पिंजड़ेमें खड़े थे। किन्तु इसका उन्हें कोई क्षोम न था। देशकी आन और शानके लिए ही उन्हें अपराधी बनना पड़ा था, और इसलिए आज वे दुःखी होनेके बजाय बहुत खुश थे! देशके लिए कुछ करने और सहने की भावनासे उनका हृदय प्रफुल्ल था और आत्मा प्रसन्न थी!

Satyagraha In South Africa. pp. 230-231

निःसन्देह सच्चा और वास्तविक सुख आत्मसुखको मिटाकर सर्वहितके लिए निछावर होनेमें ही है। जिस समय गांधीजीको यह सजा हुई थी, वे एक फलते-फूलते और विकसित होते हुए वैरिष्टर थे। इस सजासे उनके वैभवका सारा बाग वीरान होने जा रहा था। और यद्यपि इस विचारने उनके हृदयमें चणमरके लिए एक तिरता हुआ क्षोभ अवश्य पैदा किया, किन्तु उनकी इस मानवीय कमजोरीको उनके आत्मबल और परदुःख कातरतासे उत्पन्न होनेवाली करुणाने शक्ति और तेजसे ढँक दिया, और च्रण ही भरमें वे अपने कष्टों और मुसीवतोंको ही 'पियाकी सेज' समक्षकर प्रसन्नतासे खिल उठे।

केदी गांधीको जोहान्सवर्गको जेलमें पहुँचा दिया गया। उनके जेलमें प्रवेश करनेके कुछही समय बाद उनके कई एक साथीभी वहाँ आ पहुँचे। गांधीको सींकचों में डालकर सरकारने सोचा था कि उनके अनुयायी घवड़ा उठेंगे और सारा आन्दो-लन सरकार के भयके नीचे दवकर शान्त हो जायगा। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार अपने आराध्य बन्धु और नेताके छीने जानेसे भारतीय भयसे पिघलनेके बजाय असंतोषसे प्रव्वित हो उठे। इस असंतोषकी बड़वाग्निमें पड़कर सरकारका भय मानों जलकर राख हो गया। अतः निर्मीक होकर भारतीय जनताने गांधीजीकी गिरफ्तारीके विरोधमें काले मण्डोंको लहराते हुए एक विराट जुल्स निकला। उनके हाथोंमें लहराते हुए वे काले मण्डे मानों सरकारके काले कारनामोंको चुनौती दे रहे थे। इस प्रदर्शन—इस चुनौतीको सहना स्वेच्छाचारी गोरी सरकारके लिए असहा हो उठा। उसने पुलिसको इशारा किया और देखतेही

देखते जुळूसको तोड़ने और उफनते हुए जन-समुद्रको रोकनेके लिए लाठियोंकी बरसा होने छगी। छेकिन लाठियोंकी मार ने क्या कभी जनताके उभारको रोक सका है ? इतिहास बतछाता है कि जनशक्तिके आत्मबलको इस प्रकार शाखोंके पशु-बछसे दबानेमें राजसत्ता हमेशा ही असफछ रही है! सचमुच उभड़ती हुई शक्तिको क्या कहीं हाथ पांवके जोरसे रोकके रखा जा सकता है ? शक्ति तो उठकर ही रहेगी अन्यथा वह शक्ति ही नहीं हो सकती!

फलतः सरकारकी इस दमन नीतिका वही परिणाम हुआ जो बहुधा हुआ करता है! दमन से विरोध और असंतोषकी ज्वाटा दबनेके बजाय और भी तीव्रतासे फैट उठीं। गांधीजीकी गिर-फ्तारीके वाद तो भारतीयोंने पूरी तरहसे निश्चय सा कर लिया कि उनमेंसे अब कोई बाहर न रहेंगे और अपने नेताका अनुसरण करते हुए जेलोंको भर देंगे! परिणामतः सत्याग्रहके वीर सैनिक भुण्डके भुण्डमें सरकारी कानूनोंको तोद्दते हुए इस प्रकार गिरफ्तार होने लगे मानों मरिमटनेके सिवा उनमें कोई दूसरी साधही नहीं है। फट यह हुआ कि गांधीजीकी गिरफ्तारीके कोई एक सप्ताहके अन्दरही लगभग १०० सत्याग्रही केंद हो गये और उसी तेजीसे आगे भी होते रहे।

सत्यामिहयोंकी इस बढ़ती हुई संख्याको देखकर सरकार और क्रोधित हो उठी! भारतीयोंकी इस अहमन्यता और शक्तिकी उपेचाको वह बद्गिरत न कर सकी। ऋतः भारतीयोंको कुचलनेके लिए सरकारने न्यायाधिकारियोंको गुप्त सूचनाएँ प्रेषितकीं कि भविष्यमें वे सत्यामिहयोंको सादीके बजाय सख्त कैंदकी सजा दिया करें। किन्तु सरकारका यह खयाल भी गलत निकला। वे भारतीय जो अपने मान और शानके छिए मर मिटनेका कौल कर चुके थे, अब सख्त कैदकी सजाके ढरसे क्योंकर भाग खड़े होते ? सजा सख्त मिले या नरम इसकी चिन्ता उन्होंने अपने वजाय सरकारपर छोड़ रखीथी। सरकार चाहे जैसा बतीव करे, सत्याप्रही इससे विचलित न होनेवाले थे। कुछभी हो, व तो आगे बढ़ने और आगे बढ़नेको किटवद्ध थे। उनके सामने सरकार नहीं, मंजिल थी! फलतः एक ओर जैसी तेजीसे सरकार अधिकाधिक सिक्तियाँ करने लगी दूसरी ओर उसी तेजीसे सत्याप्रही भी बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि थोड़ेही समयके अन्दर सत्याप्रही कैदियोंकी संख्या १५० से भी ऊपर पहुँच गई।

# सरकार का भुकना ऋौर प्रथम समभौता —

सत्याष्ट्रहियों के इस विकट साहसको देखकर सरकारको मालूम हो गया कि दमनसे अब उसका काम नहीं चल सकता, श्रोर इसलिए उसे इस फैलती हुई आगको रोकनेके लिए अवश्य कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। अतः बहुत सोच-विचारके पश्चात् सरकारने अपने तनावको ढीला कर भारतीय नेता गांधीसे मिलकर समभौता करलेने में ही अपना कल्याण मालूम किया। इस समभौतेका माध्यम ट्रान्सवाल सरकारके अध्यन्न जनरल स्मट्सने 'ट्रान्सवाल छोडर'के सम्पादक कार्टराइटको बनाया। स्मट्सके निर्देशानुसार कार्टराइट जेलमें जाकर भारतीयोंके नेता गांधीजीसे मिले। गांधीजीके सामने कार्ट-राइटने स्मट्स रचित समभौतेका मसविदा दिखलाया।

<sup>1.</sup> Ibid, p. 237

समभौतेके इस मसविदेमें कहा गया था कि "भारतीय स्वेच्छा पूर्वक अपने परवाने बदलवा लें। उनपर कानूनका कोई अधिकार न होगा। नवीन परवाना भारतीयोंकी सलाहसे ही सरकार बनावे। और यदि इसे भारतीय स्वेच्छापूर्वक ले लें तो खूनी कानून रद कर दिया जायगा, और स्वेच्छापूर्वक लिए गये नवीन परवानोंको वैध बनानेके लिए सरकार एक नया कानून बनावेगी।" गांधीजीने प्रथम इस मसविदे पर अपने जेलके साथियोंसे सलाह-मसविरा किया, और तब इस इन्तंके साथ कि मसविदेमें खूनी कानूनको रद करनेकी बात पूरी तरहसे स्पष्ट कर दी जाय, उन्होंने अपने साथियों सहित उस (मसविदे) पर दस्तखत कर दिये।

# जनरल स्मट्ससे भेंट—

मसिवदे पर दस्तखत करनेके २-३ दिनके बाद ही ३० जनवरी १९०८ को गांधीजी जोहान्सवर्गके पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के द्वारा जनरल स्मट्ससे भेंट करनेके लिए प्रिटोरियो ले जाये गये। इस भेंटमें गांधीजी और स्मट्समें, बहुत सी बातें हुईं। स्मट्सने मसिवदेकी भाषामें गांधीजी जैसा कुछ परिवर्तन व परिवर्द्धन चाहते थे, वह भी कर दिया। साथ ही स्मट्सने गांधीजीको विश्वासपूर्ण शब्दोंमें यह भी जतला दिया कि "जनरल बोथाके साथ भी मैं बातचीत कर चुका हूँ और मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि श्रापमेंसे अधिकांश लोग परवाने ले लेंगे तो मैं एशियाटिक कानूनको रद कर दूंगा; तथा स्वेच्छापूर्वक लिये जाने वाले परवानेको मंजूर करनेका जो मसिवदा तैयार किया जायगा, उसकी भी एक नकल श्रापके

पास समीक्षाके लिए भेज दूंगा।" स्मद्स इस समय भारतीयों के आत्मवल और सत्याप्रहकी विभीषिकासे बहुत घवड़ाये हुए से थे, इसलिए गांधीजीसे आन्दोलनको शांत करवानेकी याचना सी करते हुए वे आगे वोले—'मैं नहीं चाहता हूँ कि यह आन्दोलन फिरसे जागे। आपके भावोंका मैं सन्मान करता हूँ।" उसके इन शब्दोंमें स्पष्टतया भारतीयोंकी मांगोंको पूरा करनेका आधासन भरा था किन्तु यह सब एक चोरकी भनौतीं थी, जो विपत्तिमें पड़कर 'देवता'को खुरा करनेके लिए प्रत्येक वचन दे डालता है, लेकिन संकट टलने पर सब कुछ मुला देता है!

स्मट्सकी यह कूटनीति सफल हुई श्रोर गांधीजीने उक्त शक्तींपर सरकारके साथ सममौता करना स्वीकार कर लिया। फलतः सममौता हो जानेसे गांधीजी और उनके साथी जेलसे तुरन्त रिहा कर दिये गये। स्वतंत्र होते ही गांधीजी उसी दिन प्रिटोरियासे शामको जोहान्सवर्गके लिए रवाना हो गये, क्योंकि वे चाहते थे कि वहाँ के भारतीयोंको भी उक्त सममौतेकी सारी बातें श्रोर शर्तें तुरन्त माल्म करा दें।

# सममौतेका विरोध-

गांधीजी रात नौ बजेके लगभग जोहान्सबर्ग पहुंचे, और वहाँ सेठ इसप मियाँके यहाँ टिके। पहुंचते ही गांधीजीने रात को ही इसप मियाँसे भारतीयोंकी एक सभा बुलवानेका अनुरोध

<sup>1.</sup> Ibid pp. 241-242

किया। अतः गांधीजीके निर्देश पर उसी वक्त सभा बुलवा ली गई। जब सभा बुलाई गई रात आधी वीत चुकी थी, लेकिन तिसपर भी करीब १००० श्रादमी सभामें आ डटे। सभामें आये हुए सभी व्यक्ति इस समय यह जाननेको उत्सुक हो रहे थे कि समभौता किस प्रकारसे हुआ ?

सभा भरने पर गांधीजी ने समझौते का वह खरूप जो दे स्वीकार करके आये थे, छोगोंको स्पष्ट करके वतला दिया। शर्तोंके सुन लेने पर सभामें से कुछ लोगोंने तुरन्त अपना यह सन्देह प्रकट किया कि अगर जनरल स्मट्स अपना काम निकालनेके हित परवानों पर दस्तखत लेनेके बाद विश्वास-घात कर बैठें त्रौर खूनी कानूनको रद करनेसे मुँह मोड़ दें-तो क्या होगा ! इसलिए संकाशील व्यक्तियोंने इस बातपर जोर दिया कि खूनी कानून रद होनेके पहले ही दस्तखत करके वे अपना हाथ क्यों काट डालें ? इस प्रश्नकी बारिकी, बुद्धिमत्ता आर गंभीरता पर खुश होते हुए गांधीजी ने लोंगोंको सत्याप्रही क चरित्र और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दिया ''सत्या-ब्रही डरको तो सौ कोस पर रखता है। इसिछए वह किसी भी बातका विश्वास करनेमें कभी न डरेगा। बीस बार उसके साथ विश्वासघात होने पर भी इक्कीसवीं बार वह विश्वास करनेको तैयार हो जायगा।" श्रीर फिर श्रीर स्पष्ट शब्दों में सत्याप्रहके दर्शनका उन्हें ज्ञान कराते हुए गांधीजी ने बतलाया कि "सत्यामही अपनी नैया विश्वासके ही सहारे पर चलाता है। इसलिए इस समय यह कहना कि समभौतेको स्वीकार करना अपना हाथ कटाना है, सत्याग्रहका अज्ञान प्रकट करना होगा।" लेकिन

88

इतनेसे ही संतुष्ट न होकर सत्याग्रहके गुरुने उनकी समझमें पूरी तरहसे वात विठानेके लिए पुनः उदाहरण देकर समझाया कि ''फर्ज कीजिए कि हम नये परवाने छे छें, और पीछे सरकार विश्वासघात करे-खूनी कानूनको रद न करे, तो उस समय हम फिर सत्यात्रह न कर सकेंगे ? अगर हम परवाने हे भी हैं पर जब वे मांगे जावें तब बतानेसे इन्कार कर दें तो उन परवानोंका महत्व ही क्या रह जायगा ?" "सत्याप्रही तो" उन्होंने कहा कि "जब किसी कानूनको मानूता है तो वह उसके दंडके भयके कारण नहीं, विल्क स्वेच्छापूर्वक त्रीर यह समभकर कि उससे जनताका कल्याण होगा। त्रौर यही स्थिति त्राज हमारे परवाने लेनेके बारेमें है, जिस पर सरकारके विश्वासघातका कोई असर नहीं पड़ सकता। इस स्थितिके उत्पन्नकर्त्ता हम स्वयं हैं, और हमीं उसे बद्छ सकते हैं। जब तक सत्याप्रहका शस्त्र हमारे हाथमें है, हम स्वतंत्र हैं, निभय हैं।" सत्याप्रह और सत्याप्रहीके अर्थ और कत्तीव्यकर्त्तव्यको स्पष्ट करनेके बाद गांधीजीने लोगोंके इस प्रश्नका भी कि आज लोगों में यथेष्ठ जोश और उत्साह है ऋौर वादमें वह ढीला पड़ सकता है- उत्तर देते हुए कहा ''यदि आज कोई ऐसा सोचते हैं कि कौममें अभी जो उत्साह है बादमें शीतल पड़ सकता है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप सत्याप्रही नहीं हैं, और आपने सत्यात्रहको समझा भी नहीं। ऐसा कहने वालोंका अभिप्राय तो यह होगा कि आज जो शक्ति देख पड़ रही है, वह यथार्थ नहीं, शराबके नरो जैसी भूठी खौर क्षणिक है। और यदि ऐसा है तो हम जीत नहीं सकते"।

गांधीजीक इस वक्तृतासे निःसन्देह उनके जीवनके प्रवाहऔर सिद्धान्तोंको समझनेमें इतिहास श्रौर राजनीतिके विद्यार्थियोंको काफी सहायता मिल सकती है। गांधीजीने सचमुच आज तक अपने ही विश्वास और वलपर काम किया है। उन्हें कभी इस चिन्ताने व्यत्र नहीं किया कि दूसरा उनके साथ कैसा विश्वास या अविश्वासका वर्ताव करेगा। उन्हें जो सत्य लगा है, उसपर वे अटल रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकामें ही नहीं, भारतमें भी अनेक बार अपने ही विश्वास और बलपर प्रतिद्वन्दी सरकारसे सन्धियाँ त्रीर समफौते किये हैं, और कभी यह चिन्ता नहीं की कि अगर प्रतिद्वन्दीने काम निकालनेके बाद समझौता तोड दिया तो क्या होगा ? वे चिन्ता करते ही क्यों, जब कि उन्हें मालूम है कि जिस शक्तिसे पराभूत होकर प्रतिद्वन्दीने एक बार समभौता किया है, वह शक्ति उनकी अपनी निजी शक्ति है, और जब तक वह शक्ति उनके पास है, वे निर्भय हैं। उनकी यह ठाकि सत्यपर अटल रहनेकी शक्ति है! हमें मालूम है कि गांधीजीने भारतमें भी कई एक बार जब समभौते किये तो बहुतसे **उ**नके साथी और राजनैतिक दल प्रारम्भमें उनका विरोध करते रहे, लेकिन अन्तमें उन्हें अपने विरोधमें ही त्रुटियाँ माद्धम पड़ी और गांधीजीके कार्योंकी कुशलता तथा निपुणता को स्वीकार करना पड़ा। इस विषमता अथवा भेद का कारण स्पष्टतः गांधी और दूसरों के वीच में दृष्टिकोंण की ऋसामनता या पार्थक्य रहा है; दूसरे शब्दों में इस भेद का कारण यह है कि गांधीकी दृष्टिका प्रकाश स्रोत हृदय रहा है और दूसरोंकी सीमाओंसे वेष्ठित बुद्धि ! १९४६ में विधान-निर्मात सभाको बुलानेके ब्रिटिश प्रस्तावके समय भी कांग्रेसके अनेक नेता जब उसे ब्रिटिश चाल

कह कर शामिल होनेसे हिचक रहे थे, तब गांधीजीने ही कांग्रेस और देशको अपने आत्मवल श्रौर सत्यपर भरोसा रखकर उसमें प्रवेश करनेको तयार किया था। ब्रिटिश मंत्री-मंडल के यहाँ आने पर भी जब बहुतसे राजनैतिकद्लोंने उन्हें साञ्राज्यवादके षड्यन्त्रकारी बतलाया और मुल्कको उनसे दूर रहनेकी सलाह दी, तो उस समय अकेले गांधीके विश्वासनेही काँग्रेस को मंत्री-मंडलसे समभौता करने को अनु-प्ररित किया था। और अन्तमें इसी सममौतेके परिणामसे १९४० के १५ अगस्तको भारत स्वतंत्र हो गया! गांधीके विश्वास काही यह सुखद परिणाम था! फलतः यह कहना एक ऋलंच्य सत्य है कि १९०८ का सत्याप्रही गांधी और आज १९४८ का सत्यायही गांधी दोनों एक हैं, और समयका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, वरन समय को ही उन्होंने प्रभावित किया है। निःसन्देह गांधी और उनके सिद्धान्त सूर्य की तरह प्रकाशवान, उज्वल, और अटल हैं! सूर्य की भांति वे इसवातकी चिन्ता भी नहीं करते कि उसके प्रकाशमें कोई अलगसे अपना दीपक जला रहा है, और अपने अन्तरके अंधकारसे इस जगतको भी श्रंधकारमें डूबा देखता है। %

<sup>%</sup> पुस्तक छपही रही थी कि यकायक भारत श्रौर संसारके दुर्भाग्यसे ३० जनवरी १९४८ को गांधीजी की हत्या कर डाली गई ? हम यहां पर हस बात का संकेत कर देना चाहते हैं कि गांधीजी की एक अर्थ में यह 'हत्या' नहीं है, यह उनका अपने विश्वासके लिए बलिदान होना और मर मिटना है। हिन्दु-मुस्लिम श्रौर सिक्खों की एकता उनके जीवन का परम ध्येय और लक्ष रहा है; क्योंकि उनका विश्वास था कि

सत्य और विश्वाससे परिपूर्ण गांधीको तो सारा जगत ही सत्य और विश्वाससे जगमगाता दीखता है। भूठ और प्रतारण उनके सामने अस्तित्वहीन छायाएँ हैं। इसीछिए तो सत्य और विश्वास का पुजारी दूसरों के भूठ और विश्वासघातसे कभी हरा नहीं करता, वरन् अनेक बार वरावर घोखा खाने पर भी वह हरवार शत्रुका विश्वास करनेको तैयार रहता है। और इस प्रकार अपनी न्याय-परायणता तथा विनम्रता और विश्वासके द्वारा वह अन्त तक विरोधीके हृद्य पर कब्जा करनेका प्रयत्न करता ही जाता है। वह तो मानता है, कि वैर वैरसे नहीं जीता जा सकता और न घृणा घृणा द्वारा जीती जा सकती है। वैरको खतम करनेके छिए मैत्री और घृणा का अन्तकरनेके लिए प्रेमके कोमछ शस्त्रों की वह आवश्यकता समभता है। और गांधी निःसन्देह, इन्हीं कोमल और अहिंसक शक्षोंसे लड़ने वाला एक सिपाही है।

अतः निवेंर और निर्द्रन्द गांधीके भाषणके प्रभावसे उक्त सभामें जो शंकामें पड़ कर अब तक सममौतेका विरोध कर रहे थे, सन्तुष्ट हो गये! किन्तु उक्त सभाके बाद ही फिर मध्यरात्रीमें एक और महती सभा हुई! उसमें भी गांधीजीने सममौतेका पूरा मसविदा छोगोंके सामने रखा और बतछाया कि "इस सममौतेसे कौमकी जिस्मेवारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह बतलानेके लिए कि हम छछ-कपटसे एक भी बाहरी भारतीयको

बिना इसके राष्ट्र की कभी उन्नति नहीं हो सकती! श्रतः इस ध्येय की पूर्तिके लिये वे रोज हिन्दु-मुस्लिम आदिके ऐक्य का प्रचार करने में लगे रहे, जिससे कुछ साम्प्रदायिक हिन्दू षड़ यंत्रकारिकोंने उन्हें मारडाला।

ट्रान्सवालमें लेना नहीं चाहते, हमें स्वेच्छापूर्वक परवाने लेने होंगे। इसलिए यदि लोग अब परवाने न लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि कौम समसौतेको मंजूर नहीं करती। श्रतः आप कह दीजिए कि आप समभौतेको स्वीकार करते हैं।"....गांधीजीके इस आह्वानको यद्यपि भारतीयोंकी महती संख्या अपना चुकी थी और उसके अनुसार कार्य करनेके छिये तैयार भी हो गई थी, लेकिन कुछ एक पठान अभीभी इस समभौतेकी बातसे सहमत न हुए। वे बिगड़ उठे और उन्होंने समभौतेके अनुसार नये परवाने छेने तथा १० ऊंगलियोंकी छाप देनेसे कतई इनकार कर दिया। पठानोंके अगुआने तो आवेशमें गांधीजी पर यहां तक आद्तेप किया कि उन्होंने कौमको धोखा दिया है, और उसे १५,००० पौण्ड रिश्वत लेकर जनरल स्मट्सके हाथ बेंच दिया है। गांधीजीको इस प्रकार घूस छेनेका दोषी ठहराकर उत्तेजित पठान खुदाका नाम ले-लेकर नये परवाने स्वीकार करनेवालाको श्रागाह करने छगे, और न माननेवाछोंको मारने तकके छिये कटिबद्ध हो उठे । पठानोंको 'समभौता' स्वयं गलत मालूम दिया हो, बात ऐसी न थी! श्रसलमें उन बेचारे पठानोंको अपने स्वार्थ साधनके हेतु कुछ स्वार्थी और छुछी छोगोंने भ्रमा और बहुका दिया था! ये बहकानेवाले एक तो वे थे जिन्होंने सत्याग्रहके समय कौमका साथ न देकर खूनी कानून के सामने 'सिजदा' किया था, और दूसरे वे थे जो ट्रान्सवाळमें बिना किसी परवानेके धोखेसे घुस आये थे। अतः इन दो प्रकारके लोगोंका हितही इसमें था कि सममौता न हो सके और गड़वड़ी बनीही रहे। कौमको दगा देनेवाले मनसे सत्याप्रहियोंकी विजय भी पसन्द न

करते थे, और विना परवानेके ट्रान्सवालमें घुसनेवाले भी यही चाहते थे, जिससे कि उन्हें परवाने दिखलानेकी कठिनाईका सामना न करना पड़े। इसलिए स्पष्ट है कि इन्हीं लोगोंकी कुमंत्रणाथी, जिसने पठानोंको उत्तेजित कर रखा था। लेकिन सीधे सादे और सरल बुद्धिके पठान उनकी चालोंको न समम सके, और फलतः उनकी कुमंत्रणाके जालमें फँसकर अपनी बुद्धिकोभी खो चैठे! यही कारण था कि गांधीजीके लाख सममाने परभी वे न कुछ समम सके, न कुछ समम पाये। बहके हुओं को मार्गपर लाना कठिन होताही है! बहम और शककी द्वा तो लुकमानके पासभी न थी।

इसलिए बेचारे गांधी भी, पठानों के दिल्लमें जो बहम घुसा दिया गया था उसे निकाल न सके। गांधी जीके बाद सभापितने भी लोगों को समभौतेको खुलकर समभाया—और अपीलकी कि वे उसे निर्द्धन्द और निर्भय होकर स्वीकार कर लें। इन भाषणों के बाद संतुष्ट होकर निःसंदेह सबके दिलों से सारे शक वा सन्देह बिदा हो गये, लेकिन पठान लोग तबभी बहकेही पड़े रहे। अतः जब सभाका मत लिया गया तो चार पठानों को छोड़कर शेष सबने समभौतेके पक्षमें राय दीं!

# गांधीजी पर हमला—

समभौतेके अनुसार जल्दोही सरकारके एसियाटिक आफिस ने ऐच्छिक-परवानोंको देनेकी तैयारी कर दी! इन परवानोंका रूपभी सत्याप्रहियोंके परामर्शानुसार बदल दिया गया था! अतः

<sup>1-</sup>Ibid-pp. 253-254 ff.

१० ता० फरवरीको गांधीजी आँर उनके साथी समझौतेकी शर्दी के अनुसार परवाना लेनेके छिये रिज्ञष्ट्रारके च्याफिसको रवाना हुए। किन्तु वे आफिसको पहुंचभी न पाये थे कि रास्तेमें ही अविश्वासी पठान मीर आलम और उसके साथियोंने अनपेक्षित रूपसे गांधीजी पर बार कर दिया! गांधीजीके सिरपर लाठीसे प्रहार किया गया, जिससे वे मुंहके बल गिरकर बेहोश हो गये! लेकिन आक्रमणकारियोंने गांधीजीके वेहोश होने परभी उनको मारना न छोड़ा। यह घटना आम रास्ते पर हुई थी ! इस मार-धाड़में यदि गांधीजीके साथी ईसप मियां और थम्बी नायडु उनपर मुककर बहुतसे प्रहार अपने ऊपर न छे लेते, श्रीर शोर-गुल मचनेके कारण ठीक अवसर पर गोरेा और पुलिसके पहुंच जानेसे मीर आलम तथा उसके साथी गिरफ्तार न कर लिये गये होते तो उस दिन गांधीजीके प्राणोंका वचनाही कठिन था ! किन्तु ईश्वरकी इच्छा तो गांधीजीसे ऋभी अनेक काम लेनेकी थी। इस-छिए उन्हें तत्र मारभी कौन सकता था ? निःसन्देह गांधीजी पर अनेक वार ऐसे प्राणवाती संकट आये, लेकिन उन सवकी वे हमेशा सफलता पूर्वक मेलते रहे हैं। ईश्वरकी 'इच्छा' का अतिक्रमण कर ही कौन सकता है ? गांधी ईश्वरकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए ही यहाँ पर हैं, और इसीलिए वे हमेशा अपने जीवन और प्राणोंको ईश्वर पर छोड़कर रखते हैं! उनका कोई निजी त्रस्तित्व है ही नहीं — त्रस्तित्व विहीन का अस्तित्व फिर कौन मिटा सकता है ?

<sup>\*</sup> गांधीजी हमेशा अपनेकी ईश्वर पर छोड़कर रखे हैं! उनका अठल विश्वास था कि वे इस दुनियासे तबतक हटाये नहीं हट सकते

इस दुर्घटनाके बाद पुलिस बेहोश और घायल गांधीको उठाकर पहले सड़कके पासही एक गोरे अफिसमें ले गई, लेकिन वादमें उन्हें रेवरेंड डोकके यहाँ पहुंचा दिया गया। होशमें आने पर निवेंर गांधीने सबसे पहले अपने आक्रमणकारियों के वारे पूछ-ताछकी, और तत्कालही भूले तथा अबोध अपराधियों के लिए व्यय होकर अटर्नी जनरल (सरकारी वकील) को तार भिजवाया कि "मीर आलम और उसके साथियों पर मुकदमा न चलाया जावे...। मैं आशा रखता हूं कि आप उन्हें मेरे लिए मुक्त कर देंगे"। यह तार पातेही सरकारी वकीलने गांधीजी के कथनानुसार मीर आलम आदिको रिहा कर दिया, लेकिन गोरों के विरोध करनेपर उन्हें फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अपने उपर हुए हमलेके कुपरिणामोंका खयालकर गांधीजीने क्रोधित हिन्दुओंके नाम भी शान्त रहनेकी प्रार्थना करते हुए एक बहुतही सौजन्य और स्नेहसे पूर्ण अपील प्रेषितकी जिसमें उन्होंने लिखा था—''हिन्दूलोग अपने दिलमें जराभी क्रोध न लावें, मैं चाहता हूँ कि इस घटनासे हिन्दू-मुसलमानोंके बीच बैर नहीं, प्रेम पैदा हो।......

जबतक कि खुद ईश्वरही उन्हें यहाँसे न हटावे। अतः २० जनवर्रार्का बम्ब दुर्घटनाके वादमी उन्होंने भारत सरकारको अपना रक्षाके खातिर पुलिस और फौजका पहरा न रखने दिया श्रौर सरदार वल्लभ माईके इस सुम्तावको कर्ताई माननेसे इनकार कर दिया कि प्रार्थन। समामें किसी संदिग्ध आदमीकी खुफिया पुलिससे तलासी ली जावे! वे जानतेथे और मानते थे कि सब काम ईश्वरके सङ्कोतोपर होते हैं, और इसल्ये यदि कोई उन्हें मारेगा भी तो वह ईश्वरकी इच्छासे ही ऐसा करेगा; और ३० जनवरीको ईश्वरके इसी विश्वासपर वे चल भी दिये?

सव मिलकर यही प्रयत्न कीजिये कि हममेंसे अधिकांश मनुष्य अपनी दसों ऊंगिछयोंकी छाप देदें। कीमका और गरीबोंका इसीमें भला है।"

इस घटनासे गांधीजीके हृदयकी विशालता और सत्यामही के आद्र्ीपर समुज्ज्वल प्रकाश पड़ता है। गांधीजीके - जीवनकी यह घटना मानव, प्रतिशोधी मानव और प्रतिहिंसात्मक मानवके लिए एक सबक, एक पाठ और एक उदाहरण उपस्थित करती है! इस घटनाके द्वारा गांधीजीने मनुष्य समाजको व्यवहारिक रूपसे सफलतापूर्वक यह द्शी और बतलादिया कि बैर किस प्रकार मैत्री द्वारा और घृणा प्रेमके द्वारा विजयकी जा सकती है। निःसन्देह हिंसाको द्वाने और प्रेमकी विजय करनेका यही एक रास्ता है। बुद्ध और ईसानेभी इसी सत्यको प्रचारित किया था ! श्रीर इसी सत्यकी प्रतिष्ठा और प्रतिस्थापनाके छिए श्राज गांधीने भी अपने जीवनको होम कर डाला है! किन्तु खूनके रंगसे खेलने और खिलनेवाले हिंस मनुष्यने क्या अहिंसाके इस उज्ज्वल अभिप्रायको समभ सका है ? प्रतिहिंसाका प्रेमी. और शक्तिका उपासक मनुष्य-हिंसा और वैरको भला कैसे छोड़े? वह जानता है कि उसकी यह चपनी निजी कमजोरी है, लेकिन अपनी इस कमजोरीका ढकनेके लिए वह सत्यको द्वाकर कहता यही है कि 'गांधीमें आदर्शवाद है; उनकी विचारधारा अलौकिक हो सकती है, लेकिन उनके सिद्धान्त अञ्यवहारिक हैं। विःसन्देह जिसका हम व्यवहार नहीं करना चाहते, (क्योंकि उसके व्यवहारसे हमारे स्वार्थों पर धक्का पहुँचता है ) वह अव्यवहारिक ही तो हो सकता है ?

कहना न होगा कि गांधीजीके इस निर्मल व्यवहार और मार्मिक अपीछने लोगोंके दिलोंको पूर्णस्पसे पराभूत कर डाला। वे निःसंदेह गांधीमय हो उठे। गांधीजीके निर्देश और गांधीके आदेश उनके लिए अब अपनी ही आत्माके निर्देश और आदेश प्रतीत होने छगे। फछतः उनके निर्देशानुसार भारतीय जनताने आँख मृंदकर परवाना लेने शुरू कर दिये। वे अब रक भी कैसे सकते थे जब कि उनके नेता गांधीने स्वयं घायछ अवस्था हीमें अपनी उंगछियोंकी छाप देकर परवाना छे लिया था। १२

किन्तु यह सब कुछ होनेके बाद भी पठानों के दिछ शांत न हो सके। अतः स्वस्थ होते ही गांधीजी सममीतेके विषयमें फैली हुई आन्तियों और गछत फहमियोंको साफ करनेके इरादेसे दुवारा नेटाल पहुँचे। डरबनमें सममीतेके विषय पर पुनः सभा बुलाई गई और उसमें गांधीजीने फिर पठानों को सारी बातें सममानेका प्रयत्न किया। छेकिन इस बार भी वे उन्हें सममानेमें सफछ न हो सके। पठान पहिलेकी भाँति ही संदिग्ध और कठोर बने रहे। उनकी भ्रांति और उनका अविश्वास जरा भी कम न हो सका। अपने आक्रोशमें उन्होंने इस सभामें भी गांधी पर पुनः घातक आक्रमण करनेका प्रयत्न किया, किन्तु पुलिसके पहुंच जानेसे वे कुछ कर न पाये! फछतः गांधीजी इस बार भी हमछावारोंसे बच निकले, और सभा समाप्त होनेके बाद डरबनमें कोई विशेष कार्य न रहनेसे वहाँसे तुरन्त अपने बाछ-बचोंसे मिछने फोनिक्स चछे गये!

<sup>12-</sup>Satyagraha, In South Africa. p. 251-252

# जनरत स्मट्सका बचन भंग श्रीर घोला

गांधीजीने परवानोंके वारे जो निर्देश और आदेश दिये थे, उनका थोड़ेसे पठानोंको छोड़कर शेष भारतीयोंने पूरी तरहसे पालन किया था। बहुत थोड़े ही ऐसे छोग रहे होंगे जिन्होंन स्वेच्छासे परवाने न छिए हों। अतः परवानेके छिए एशियाटिक आफिसमें भारतीयोंकी इस कदर भीड़ छगी रहती थी कि परवाने देनेवाले तक घवड़ा उठते थे। इस प्रकार समझौतेके श्रनुसार भारतीयोंने अपने वायदेको जल्दी ही पूरा करके दिखला दिया था। भारतीयोंकी इस वचन-निष्ठाकी तब ट्रान्सवाल सरकारने भी खूत्र प्रशंसा और सराहनाकी थी। े अपनी तरफसे इस प्रकार समभौतेकी शर्त्तें पूरा करनेसे भारतीयोंको पूरी आशा थी कि सरकार भी अब अपने वचनोंका पालन कर े 'खूनी कानून' को रइ कर देगी। किन्तु उन्हें क्या मालूम था कि पाश्चात्य कूट-राजनीति 'घोखे' को भी एक सिद्धान्त मानती है ? गांघीजी जैसा सचा और ईमानदार अपनेको सममते थे, वैसाही जनरछ स्मट्सको भी मानते थे। किन्तु उनका यह विश्वास अन्तमें भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ!

चालवाज स्मट्सने अपना काम निकालकर अन्तमें सरल ओर निइच्छल गांधी तथा उनकी कौमको धोखा दे ही दिया! उसने खूनी कानूनको रद करनेके बजाय स्वेच्छासे लिये गये परवानोंको कानूनी वनानेके लिए एक नया एसियाटिक विल पास

किया, जिसके आधार पर 'एसियाटिकोंके रजिस्ट्रेशनके लिए अन्य दूसरी धारायें तैयार कर दी गई'।' परिणामतः काला या स्वती कानन ज्योंका त्यों ही बना रह गया।

खूनी कानून व्योंका त्यों ही बना रह गया। विकास का को पूर्व । पुन्हें गांधीजी समट्सके इस नये बिलसे स्तब्ध हो पुठे। पुन्हें विश्वास न होता था कि पारचात्य नीतिमें बचनों त्रौर रार्तीका कोई मूल्य नहीं हुच्या करता । लेकिन जब स्मट्सके व्यवहारने इस कठोर सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया तो उन्हें यह मानही लेना पड़ा। पर गांधीजी किसी प्रकार इससे चिन्तित या किंकर्तव्य विमुद् न हुए। उन्होंने इस भूठका अपने सत्य द्वारा प्रतिरोध करना निश्चित कर 'सत्याप्रह' की फिरसे तैयारियाँ शुरू कर दीं। उन्होंने तुरन्त सत्याग्रह कमिटीकी सभा बुलाकर उसे इस नयी स्थितिसे परिचित कराया और निर्देश दिया कि यदि ये वातें सही निकलीं तो फिरसे हमें सत्याग्रहके लिए तयार हो जाना है। सभामें अपना भविष्यका मार्ग निश्चित कर लेनेके बाद गांधी-जीने जनरल स्मट्सको भी उसके बचनोंका स्मरण कराते हुए एक पत्र लिखा और उसे सचेत किया कि अपने नये विलके द्वारा उसने समभौतेको तोड़ डाला है। इसके साथ ही गांधीजीने ट्रान्स-वाल सरकारको भी सत्यात्रह कमेटीकी ओरसे एक अल्टिमेटम भेजा जिसमें कहा गया था कि—"हमें खेद है कि यदि समभौतेके अनुसार एसियाटिक ऐक्ट रद न किया गया और इसकी सूचना यदि सरकारने निश्चित समयके अन्दर भारतीयोंको न भेजी, तो भारतीय स्वेच्छासे लिये परवानोंको देरमें एकत्रित करके जला देंगे और विनय - पूर्वक सारे परिणामोंको भुगतनेको तयार रहेंगे।"2

<sup>1-</sup>Ibid pp. 292-293 2-Ibid p. 305-306

इस पत्रको पाकर ट्रन्सवालकी गोरी सरकारके अभिमान पर त्रांग सी छग गई। वे अब तक भारतीयोंको बर्वर और अपनेसे निम्न मानते आये थे, इसिछए उन्हें कभी आशा न थी, वरन् स्वप्नमें भी खयाल नहीं था कि काले वर्णवालोंसे अल्टि-मेटंम नामकी कोई स्वाभिमानयुक्त और चुनौती भरा पत्र आ सकता है। उन्हें माल्म न था कि गांधीजीके आत्मबळने भार-तीय कौमका गौरव इतना ऊँचा उठा दिया है कि वे अपनी प्रतिष्ठाके लिए किसी गोरे अथवा काले का भय और डर अपने दिलसे कभी का भगा चुके हैं। उन्हें दुर्भाग्यसे यह भी मालूम नहीं हो सका कि गांधीजीने भारतीयोंको बता और समका दिया है कि "एक मनुष्यके रूपमें वे किसीसे हीन नहीं हैं; श्रीर यदि उनमें सहन करनेकी शक्ति हो तो वे सीधे-सीधे किसीका भी मुकावला कर सकते हैं।" वस्तुतः गोरोंकी आँखोंपर तो 'ऋहम्' का परदा पड़ा हुआ था, इसिलये वे इन बातोंको देख और समम भी कैसे सकते थे। अतः अहंकारसे पीड़ित और अभि-मानसे प्रसित ट्रान्सवालकी सरकारने भारतीयोंके विरोध पत्रकी तनिक भी परवाह किये बिना तिरिस्कारके साथ उसे ठुकरा दिया।

श्रितेटमके अस्वीकृत होने श्रोर ठुकरा दिये जानेपर भारतीयोंके लिए 'सत्याग्रह'को छोड़ अब दूसरा मार्ग ही न रह गया था। श्रतः गांधीजीने सरकारको दी गई चुनौतीके अनुसार ता० १६ अगस्त १९०८ को जोहान्सवर्गकी हमिदिया मस्जिदमें भारतीयोंकी एक विराट सभा बुलाई श्रीर सबके परवाने जमा

<sup>1-</sup>Ibid-P. 308

करा लिये। इस प्रकार जब छगभग २००० से भी अधिक परवाने गांधीजीके पास इकट्ठे हो गये तो उन्होंने आदेश दिया कि सबको पैराफिनसे भरी एक बड़ी सी कढ़ाईमें डाछकर आगके हवाछे कर दो! निर्देश पाते ही हर्षोक्षाससे पूर्ण भारतीयोंने तुरन्त परवानोंकी होछिका तैयार कर दी। देखते ही-देखते परवाने धू-धू करके जल उठे!

गांधीजीके इस विचित्र व्यापारको तत्काळ बहुतोंने समम्म ही नहीं पाया, और बहुतोंने उसे प्रयत्न करनेपर क्रोधका एक प्रदर्शन मात्र समझा। लेकिन कुछ ही समयके बाद सारे जगतको माल्म हो गया कि विचित्र गांधीने असलमें परवानोंकी इस चितामें गोरे दंभका प्रथम अग्नि संस्कार किया था। क्योंकि उस दंभको अनीति-मूळक असत्यका कल्मष सममकर गांधी संसारकी परिशुद्धिके लिए उसे मेट देना चाहते थे।

किन्तु इस दार्शनिक सत्यको छोड़कर, परवानोंकी 'होली' दक्षिण अफ्रीकाके मुद्दीभर पर स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी भारतीयोंकी तरफसे वस्तुतः ट्रान्सवालकी शक्तिशाली गोरी सत्ता के लिए एक खुली और दहकतीहुई चुनौती थी।

# सत्याग्रह पूर्णता पर

#### अध्याय ११

# रिास्ट्रिकशन बिल-

परवानों को जलाकर गांधीजीने सरकारको स्पष्टतः दूसरे सत्याग्रह की चुनौती दें डाली थी। किन्तु इसी बीच सत्याग्रहके लिए एक और कारण भी उपस्थित हो गया। जिस समय खूनी कानूनके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था उसी समय जनरल स्मट्सने अफ्रीकासे भारतीयों की जड़ उखाड़ने के लिए एक और बिल जिसे 'ट्रान्सवाल इमीयन्ट्स रिस्ट्रिक्शन बिल' कहते हैं, पास करा दिया था। इस बिलके अनुसार किसी भी नये आनेवाले भारतीयको ट्रान्सवाल में प्रवेशकी इजाजत नहीं मिल सकती थी।

भारतीयोंके आस्तित्व पर निश्चयही यह एक जबर्दस्त आघात था। अतः गांधीजी और उनके साथियोंने खूनी कानूनके साथ साथ इस बिछके विरोध करनेका भी निश्चय कर डाछा, और इसिछए उसेभी अपने सत्याग्रह आन्दोलनका एक अंग बना छिया।

#### चालाक गांधी-

त्रतः उक्त निश्चयके त्रनुसार गांधीजीने रिस्ट्रिक्शनबिलके बारेशी ट्रान्सवालकी सरकारसे लिखा-पढ़ी आरम्भकी, किन्तु

उसमें सुधार करनेके बजाय जनरल स्मट्सने उलटे गांधीजी पर ही दोषारोपण करने शुरू कर दिये। दक्षिण अफ्रीकामें इस समय गांधीजीका काफी प्रभाव छा गया था और पिछले सत्या-प्रहकी सत्यता एवं त्यागपूर्ण सारल्यसे बहुतसे यूरोपियन तक भारतीय आन्दोलनका पक्ष लेने लगे थे। स्मट्स खूब समकताथा कि यूरोपियन जनमत का यह रूख गांधीजीके पक्षको मजबूत बना देगा और उसकी सरकारको कमजोर कर डालेगा। अतः उंसने अब यूरोपियन जनमतको भारतीय पक्षसे हटाकर अपनी ओर प्रवाहित करनेके लिए गांधी पर वार करना शुरू किया। उसे आशा थी कि अगर वह गांधीको यूरोपियनोंके हृदयसे गिरा सका तो मैदान मार ले जायगा। फलतः उसने यूरोपियनों को यह बतलाने का निष्फल प्रयत्न किया कि 'गांधी एक बहुतही 'चालाक' वा 'मकार' त्रादमी है। वह हमेशा लड़ाई-भगड़ा मोल लेनेके लिए रोज नये-नये प्रस्तावोंको पेश किया करता है। वह असलमें डँगली पकड़कर पहुंचा पकड़नेकी चाहना रखता है। इसिछए ऐसे भगड़ाल, संघष-प्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्तिको वह क्योंकर आश्रय दे ? श्रीर वह क्यों ऐसे व्यक्तिको सर चढ़ानेके लिए उसकी एशियाटिक ऐक्टको रद करनेकी अनैतिक माँगको स्वीकार करे? ?

किन्तु स्मद्सकी ये भावोक्तियाँ निष्फल गईं। उन यूरोपि-यनोंको जो गांधीको बाहर और भीतरसे टटोल चुके थे, यह सममानेकी अब जरूरत न रह गई थी कि चालाक और मकार कौन है ? वे पहले से ही यह सममे-वूमे थे कि मकार गांधी नहीं, स्मद्स खुद है। अतः इन निष्पच यूरोपियनों पर स्मद्सके

१५

प्रचारका कोई प्रभाव पड़नेके बजाय, उसीके विरुद्ध प्रति-क्रिया होने लगी। परिणामतः स्मट्सके अनगेल प्रलाप श्रीर भूठे दोषारोपणोंसे वे यूरोपियन भी जो अबतक गांधीके प्रशंसक मात्र थे, चिढ़कर उनके सिक्रय समर्थक वन गये श्रीर खुल्लम खुल्ला भारतीयोंके पत्तका समर्थन करने लगे।

#### सत्याग्रहका ऋारम्भ १६०८--

इमीगरेशन ऐक्टमें एक धारा ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि वही ज्यक्ति ट्रान्सवालमें आनेसे रोका जाय जो किसी भी एक श्रूरोपियन भाषाको न जानता हो। अतः इस ऐक्टके विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करनेके लिए सत्याग्रह कमेटीने ऐसे ही ज्यक्तियोंको चुना जो अंग्रेजी तो पढ़े-लिखे थे, पर पहले कभी ट्रान्सवालमें नहीं आये थे। इस निश्चय के अनुसार गांधीजीके निर्देश पर सबसे प्रथम ज्यक्ति जो सत्याग्रहके लिए चुने गये, वे अंग्रेजी शिचा प्राप्त सोराबजी पारसी थे।

एशियाईयों का ट्रान्सवाल पर ऋहिंसक ऋाक्रमण्-

इस प्रकार इमीगरेन्ट्स ऐक्टके विरुद्ध जिहाद घोषित कर भारतीयोंने नेटालसे ट्रान्सवाल पर आक्रमण करनेके लिए अपने प्रथम सैनिक सोरावजीको रवाना किया। सोरावजीने ट्रान्स-वाल सरकारको रवाना होनेसे पहले सूचना भेजकर यह आगाह भी कर दिया था कि उक्त अनैतिक कान्नको अस्वीकार करते हुए वे ट्रान्सवालमें प्रवेश करेंगे। पर सरकारने आरम्भमें इसे

<sup>1.</sup> Satyagraha in South Africa p. 319.

वच्चोंका सा खिलवाड़ समभा और इसलिए उनकी सूचना पर कोई ध्यान न दिया। सोरावजीने भी सरकारकी चिन्ता न की और ३ जुलाई १९०८ को टान्सवाल की सीमामें प्रवेश कर दिया। जोहान्सवर्गमें पहुंचने परे सोराबजीने वहाँके पुलिसके अध्यक्षको भी तुरंत अपने आनेकी सूचना कर दी। इस खुली श्रौर निर्भीक अवज्ञासे चिढकर अन्तमें सरकारकी पुलिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कानून तोड़नेके जुर्ममें १० जुलाई-को पुलिसने उन्हें अदालतमें भी पेश किया। अनिधकार प्रवेशके जुर्ममें मजिस्ट्रेटने सोरावजीको हुक्म दिया कि वे एक हफ्तेके अन्द्र ट्रान्सवाल छोड़कर चले जावें। किन्तु इस हुक्मका पाळन करनेके लिए सोराबजीने ट्रान्सवालमें प्रवेश न किया था। वे तो भारतीयोंके वहाँ रहनेके हकको कायम करनेके छिए ही सत्यायही सैनिकके रूपमें ट्रान्स-वालमें घुसे थे। ऋतः सोरावजी मजिस्ट्रेटके हुक्म की चिन्ता न कर, ट्रान्सवालमें डटे ही रहे। इस अवज्ञाके कारण २० जुलाईको वे पुलिस द्वारा फिरसे गिरफ्तार होकर अदालतमें पेश किये गये। इस बार मजिस्ट्रेटने उन्हें हठी समझ कर अवज्ञा के अपराधमें एक महीनेकी सख्त कैंद्की सजा देकर सीकचों में बंद करवा दिया।

सरकार समभती थी कि इस प्रकार सोरावजीको बंद कर देनेसे अन्य भारतीय डरकर ट्रान्सवालका रास्ता छोड़ देंगे और

१ आज जनवरी, फरवरी-१९४८ में भी इस ऐक्टके विरुद्ध नेटाल के भारतीयोंका ट्रान्सवालमें आन्दोलन चल रहा है!

सारा आन्दोलन भयसे दबकर स्वतः शांत हो जायगा। किन्तु इस दमनका परिणाम सरकारकी मनोकल्पनाके विपरीत हुआ। दमनने दबानेके वजाय विष्ठवको और भी उभाड़ डाला जैसा कि उसका स्वभाव है। सोरावजीके केंद्र किये जानेपर भारतियोंने उसे सरकारकी तरफसे खुलकर छड़नेकी चुनौती समझा, जिसे उन्होंने अपनी तरफसे भी खुलकर स्वीकार किया। अतः नेटालके भारतीय कृतसंकल्प हो गये कि नेटाल और ट्रान्सवालके वीच वे किसी प्रकारकी सीमा न रहने देंगे। उन्होंने मानों नेटाल और ट्रान्सवालके बीच सीमाका होना ही अस्वीकार कर दिया और सहज रूपसे उसे लाँघनेके लिये सत्याप्रहियोंकी टोलियाँ रवाना कर दीं।

सोरावजीके पर्चात् सत्याप्रहियोंकी पहली टोलीके नेता नेटाल भारतीय कांप्रसके अध्यक्ष श्री दाऊद नियुक्त हुए। सत्याप्रहियोंकी इस छोटी किन्तु हृद टुकड़ीने नेटालसे प्रस्थान कर निर्भयतापूर्वंक ट्रान्सवालकी सीमाको पार कर दिया। पर इस बार ट्रान्सवाल सरकारभी सत्याप्रहियोंका सामना करनेके लिए पहले ही से तैयार बैठी थी, अतः ट्रान्सवालमें प्रवेश करतेही सारी सत्याप्रही सैनाको पकड़ लिया गया। इसके बाद १८ अगस्त १९०० को उन्हें अनिधकार प्रवेशके जुर्ममें अदालतमें पेश किया गया। मजिस्ट्रेटने सोरावजीकी तरह उन्हें भी एक हफ्तेके भीतर ट्रान्सवालसे निकल जानेका आदेश सुनाया। किन्तु 'सत्य' पर चलनेवाला सत्याप्रही कभी किसीके भूठे आदेशोंकी परवाह नहीं किया करता। सत्यपर आरुढ रहनेवाले असत्यसे भयाभिभूत भी नहीं हुआ करते! ट्रान्सवालमें घुसे सत्याप्रही ट्रान्सवालमें आने और रहनेका अपना अधिकार समभते थे। अतः उन्होंने अपने इस

श्रिष्ठकारकी प्रतिष्ठांके लिए मजिस्ट्रेटकी आज्ञाकी कोई परवाह न की। फलतः हफ्ता बीत जाने परभी जब सत्याप्रही ट्रान्सवालसे न हटे, तो सरकारने उन्हें २८ अगस्तको फिर प्रिटोरियामें गिरफ्तारकर ट्रान्सवालकी सीमासे बाहर खदेड़ दिया! किन्तु वे शूर तीन दिनके अंदरही पुनः ट्रान्सवालमें घुस श्राये। परिणामतः अवज्ञाके जुर्ममें वे फिर पकड़ लिये गये श्रीर ८ सितम्बरको वोलकस्ट (Volkstust) की अदालत द्वारा उन्हें तीन-तीन महोनेकी कैंदकी सजा दे दी गई।

किन्तु इस प्रकारके दमनसे आन्दोलन थमनेके बजाय वढते वढते कुछही समयके भीतर पूर्णताको पहुंच गया। दाऊदकी सत्याप्रही टोळीके बाद नेटाळसे सत्याप्रही बरावर ट्रान्सवालकी सीमाओंको छांचकर प्रवेश करते ही रहे, और सरकार भी अपनी तरफसे उन्हें जेळोंमें भरती चळी गई।

# ट्रान्सवालके प्रति सरकारकी चुप्पी-

नेटालके भारतीयों द्वारा इमीगरेशन ऐक्टके विरुद्ध सत्या-भ्रह आन्दोलन चलानेके बावजूद गोरी सरकार ट्रान्सवालके भारतीयोंके प्रति अभी तक उदासीनताकी नीति ही धारण किए हुए थी। ट्रान्सवालके भारतीयोंने परवनोंको जलातक डाला था; लेकिन तिसपर भी वह जहरकी घूँट पीकर चुप हो रही थी। वह जानती थी कि इस समय जब कि नेटालके भारतीय विद्रोही हो रहे हैं, ट्रान्सवालके भारतीयोंसे परवानोंके विषयमें छेड़ना आहुतिमें घी का काम करेगा। अतः आन्दोलनके न्यापक और तीत्र होनेके भयसेही सरकारने टान्सवालके भारतीयोंके प्रति चुप्पी साध रखी थी। इसके अलावा सरकारका यहभी विचार था कि रजिस्ट्री करा लेनेसे भारतीय ट्रान्सवालमें रह तो सकतेही हैं, इसलिए इस समय उनसे उदासीनतासे ही काम लेना ठीक होगा, क्योंकि संभव है, सरकारकी इस नीतिसे वे स्वयं शांतभी हो जायँ!

अतः अपने हितके लिये सरकारने ट्रान्सवालके भारतीयों से किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ करना हानिकारक समक परवानों के मामले पर मौन धारण कर रखा था! पर भारतीय स्वयं इस मौन स्थितिके लिए तैयार न थे ! वे अपने अधिकारोंका निप-टारा करानेको ब्याकुछ हो रहे थे, ऋौर इसके लिए ट्रान्सवाछ सरकारसे मोर्चा लेनेको पूरी तरहसे तैयार हुए बैठे थे। अतः सर-कारके मौनको तोड़ने और अपने अधिकारों के हित संघर्ष छेड़ने के लिए वे अपनी तरफसे ही प्रेरणा छेनेको उतावले हो रहे थे! फलतः उनकी इस मनोदशाको समझकर गांधीजी आगे बदकर उनका नेतृत्व करनेके लिए सन्नद्ध हो उठे ! जोहान्सवर्गके भार-तीय यही चाहते थे ! उनके हर्षका सचमुच अब ठिकाना न था, क्योंकि जिस् संघर्षके छिए वे उताबछे हो रहे थे, उसका नेतृत्व स्वयं उनके नेताने अपने हाथमें छे छिया था! इसके साथ साथ उन्हें इस बातकी भी खुशी थी कि उनके ट्रान्सवालके ब्रान्दोळनसे नेटालके भारतीय ब्रान्दोलनको भी सहारा मिल सकेगा !

ट्रान्सवालके भारतीयोंका अवज्ञा-स्रान्दोलन-

लेकिन अब प्रश्न यह था कि संघर्ष छेड़ा कैसे जाय ! ट्रान्स-वालमें उस समय भारतीयोंको ज्यापारमें भी मुक्त-हस्त न

था। सरकारने एक ऐसा नियम बना रखा था जिसके अनुसार यदि कोई भारतीय ज्यापार करना चाहता हो तो वह पहले अपना रजि-स्ट्रेसन सर्टिफिकेट देकर ज्यापारके लिये प्रमाण पत्र या छाइसेन्स हासिछ कर ले। लेकिन इस समय किसी भी भारतीयके पास वे सर्टिफिकेट न थे क्योंकि स्मट्सके बचन भंग करने और सममौता तोड़नेपर उन्हें पहलेही जला दिया जा चुका था। भारतीयोंने ऐसा करके एक प्रकारसे तब सरकारके विकद्ध संघर्ष को घोषणा कर दी थी। किन्तु जैसा कि ऊपर छिख आये हैं, सरकारने मौन धारण कर इस संघर्षको टालसा रखा था! अतः इस टाले हुये संघर्षको उत्तेजना देने और छेड़नेके छिए भरतीयोंने यही उचित सममा कि सरकारके ज्यापार पर छगाये प्रतिबन्धोंको तोड़ दिया जाय! इस निष्कर्ष पर पहुँचकर उन्होंने लाइसेन्स की परवाह न कर अब खुङ्गमखुङ्गा ज्यापार करना भी शुरू कर दिया!

इस प्रकारके व्यापारका स्पष्ट अर्थ था—अवज्ञा आन्दोलन और सरकारकी प्रतिष्ठापर एक जबरदस्त आघात! स्वभावतः भारतीयों की इस गर्वपूर्ण 'अवज्ञा'से ट्रान्सवालकी सरकार जो नेटालके सत्याप्रह्से परेशान होकर अवतक ट्रान्सवालके भारतीयों के परवाना जलानेके कांडके प्रति अपना रोष थामकर उदासीन हो रही थी, बौखला उठी, और उसने मुंमलाकर ट्रान्सवालके भारतीयोंपर भी प्रहार करना शुरू कर दिया! सरकारकी इस रौद्रतासे भारतीयोंको खुशी ही हुई, क्योंकि वे यही चाहते थे! उनका लक्षही इस समय सरकारको जोश और रोष दिलाकर मैदानमें उतारना था! वे कभीसे एक वार खुलकर मैदानमें

आत्मवल और पशुबलकी शक्तियोंको नाप लेनेके छिये छर्छुक हो रहे थे! श्रीर इसमें वे आखिर सफल हुए। भारतीयोंकी इच्छाके अनुरूप वे और ट्रान्सवालकी प्रतिद्वन्दी सरकार दोनों अब मैदानमें उतर आये थे। इन दोनों प्रतिद्वन्दियोंमें एक को आत्मवछ का भरोसा था, दूसरेको शस्त्रबछका! एकमें सहनेकी शक्ति थी, दूसरेमें 'द्वाने' की! अतः जैसे जैसे सरकार दमनको तीन करती जाती थी, सत्याग्रहकी लहरें उप्रतर होती जाती थीं। सरकारको आश्चर्य था, इस बातका कि कोई भी प्रहार, कोई भी श्रावात मानों भारतीय सत्याप्रहियोंपर असरही नहीं करता, और आन्दोछन बढ़ता ही जाता है।

# गांधीजी फिर गिरफ्तार—

ट्रान्सवालकी सरकार अब बहुत आफतमें थी! एक ओर से नेटालके सरवाप्रहियोंकी अहिंसक टोलियां बरावर ट्रान्सवाल पर आक्रमण करती जा रहीं थी, तो दूसरी तरफ ट्रान्सवालके भारतीयोंका 'अवज्ञा आन्दोलन' अवाध गतिसे बढ़ता ही जाता था। सरकार यह भी समभ रही थी कि इस आन्दोलनकी जड़ में गांधीकी ही प्रेरक शक्ति काम कर रही है! अतः सरकारने आन्दोलनको खतम करनेके लिए जड़को ही उखाड़ फेंक देनेका निश्चय किया। जिस समय यह कुमंत्रणा हो रही थी, गांधीजी नेटाल गये हुए थे, इसलिए जब वे ट्रान्सवालको लौटने लगे तो वार करनेका यह अच्छा मौका देख सरकारने उनसे परवाना मांगा! लेकिन परवाना था कहां? उसे तो गांधीजी पहिले ही अपने साथियोंके साथ कड़ाईमें डालकर भून चुके थे। फलतः परवाना न पेश करनेके बहाने वे गिरफ्तार कर लिये गये, और

१५ अक्ट्रबर १९०=को उन्हें २ महीनेकी सख्त कैदकी सजा देकर जेलमें डाल दिया गया। गांधीजी निर्पराध थे और इसीलिए एक वेकसूरको दण्ड देते समय गोरे मजिस्ट्रेट का हृद्य भी पसीज उठा था। गांधीजीकी निर्मीक और सत्यवाणीने मजिस्ट्रेटके हृदयको सचमुच हिलासा दिया था। सत्याप्रह आन्दोलनके मूल-भूत कारणों पर प्रकाश डालते हुए गांधीजीने कोर्टसे कहा था—'खूनी कानूनको रद्द करानेके छिए मैंने यथासाध्य बहुत प्रयत्न किया; किन्तु सरकारने एक बार वचन देकर भी इस संबंध में कुछ न किया, ऐसी अवस्थामें निरुपाय होकर ही हम भारत-वासियोंने फिर सत्याग्रह आरम्भ किया। अतः इस अपराधके लिए मुझे जो दण्ड मिले, मैं सहनेके लिए तैयार हूं। किन्तु इस सरल और सत्य कथनका भूठ और कूटनीति पर आश्रित गोरी सरकार पर क्या असर हो सकता था ? इसलिए हृदयसे गांधीको निरपराधी समभते हुए भी गोरे मजिट्रेटको उन्हें कैदकी सजा देनी पड़ी! सजा भुगतनेको कैदी गांधी वोलकस्ट जेलमें भेज दिये गये!

## सत्याग्रहियोंका दमन-

वोलकस्ट जेलमें गांधीजीको मिलाकर कुल ७५ कैदी रखे गये थे। सत्याप्रही कैदियोंको तोड़ने और मरोड़नेमें इस वार गोरी सरकारने कोई कसर न उठा रखी। सब सत्याप्रहियों और गांधीजी पर बहुत बुरी तरहसे सिल्तियाँ की गयी। और जिस तरहसे हो सका, उन्हें परेशान करनेका प्रयत्न किया गया!

१ महात्मा गांघी, लेखक. श्री रामचन्द्र वर्मा, पृष्ठ. ५१-५२.

सत्याग्रहियोंको तंग करनेके लिए जेलमें पाखाना साफ करनेका कासभी उन्हींको दिया गया! इस प्रकार जितनेभी कठिन कार्य हो सकते थे,-पत्थरोंको कूटना, पथरीछी जमीन खोदना, श्रौर कुएँ तयार करना आदि—सब उनसे कराये गये ! पर वीर सत्याग्रही इन सब कठिनाइयोंको मानों कठिनाइयाँही नहीं सममते थे, और हँसते मुस्काते सव सहज भावसे मेळते जाते थे। 'सहना' उनके जीवनका इष्ट्रही हो गया था! गांधीने उनमें यह विश्वास पैदाकर दिया था कि 'सहने' से ही अत्याचारीके अत्याचारोंका अन्त किया जा सकता है। यही कारण था कि वे बिना किसी रोष और प्रतिहिंसाके सरकारके अत्याचारोंको फेलते जाते थे! उनके हृदयमें यह विश्वास जम गया था कि इसका परिणाम अन्ततः ऋत्याचार ढाहनेवालेके लिए ही घातक होगा। अतः गांधीके साथ मिलकर वे सब यातनाओं में भूलते हुए भी खुश थे, प्रसन्न थे। कोई भी सख्ती या कठिनसे कठिन कार्य उनसे 'श्राह' न निकाल सकता था। पथरीली जमीन पर कुदाल चलानेके कारण उनके हाथों पर बहुतसे छालेभी पड गये थे. लेकिन तबभी बिना 'उफ' किये वे कडी मेहनत करनेसे न हरे ! उनका आनन्द-स्रोत श्रोर सबसे बड़ा सहारा गांधी जब उनके वीचमें था, और वोलक्रस्ट जेलमें जब वे ही खाना बनाकर उन्हें खिलाते पिलाते भी थे, तो फिर छालोंकी क्या विसात थी कि उनके इस आनन्दमें बाधा डाले !

गांधीजीका तबादला स्त्रीर रिहाई— गांधीजीको सरकार बहुत "खतरनाक कैदी भ सममती थी।

<sup>1.</sup> Gandhi world citizen, by Mureil Lester, p. 120.

इसिंछए सरकारने अन्य सत्याप्रहियों के बीचसे गांधीजीको बोळकस्ट जेलसे हटा देनेका निरुचय किया। सरकारका यह भी खयाळ था कि इस प्रकार अळगकर दिये जानेसे गांधी और उनके साथियोंका दिल और साहस दोनों. टूट जायेंगे, और परिणामतः सत्याप्रह आन्दोलन भी शिथिल पड़ जायगा। अतः अपनी इस इच्छाकी पूर्तिके छिए सरकारने गांधीजीका प्रिटोरियाकी जेलमें तबादळा कर दिया। इस बार सरकार गांधी पर इतनी बिगड़ी हुई थी कि प्रिटोरिया ले जाते समय जलीळ करनेकी गरजसे जेळसे स्टेशन तक उनको अपनी गठरी सिर पर लादे पुलिस गांद के बीच आम रास्तेसे ले जाया गया!

त्रिटोरियाकी जेळमें गांधीजीको एक ऐसी कोठरोमें रखा गया, जिसमें केवल खतरनाक केंदीही रखे जाते थे। यहाँ सारा समय उन्हें तनाहीमें ही बिताना पड़ा! मुश्किलसे तब दिन-भरमें उन्हें अपनी कोठरीसे दो बार ज्यायामके लिए बाहर निकाला जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद यकायक १३ दिसम्बर १९०८ को सरकारने गांधीजीको रिहा कर दिया। इस रिहाईके समयसे लेकर ६ नवन्वर १६१३ तक गांधीजी फिर बाहर ही रहे। सलामुहियों पर पाश्चिक स्रत्याचार—

गांधीजीको छोड़नेमें सरकारका कोई अच्छा अभिप्राय न

<sup>1.</sup> Gandhiji, His Life And work., published, october 1944 Bombay p. 341

था। अपने साथियों और दूसरे सत्याम्महियोंसे अलग करने के लिए ही उन्हें मुक्त किया गया था। इसीलिए गांधीजीको रिहा करने पर भी सरकार अन्य भारतीय सत्यामहियोंको सेकड़ोंकी संख्या में जेळमें टूंसती ही चळी गयी! लेकिन भारतीय इससे पस्ति हिल न हुए! वे सरकारका पहलेको भांति ही डटकर तीव्रतासे सामना करते रहे। परिणामतः अन्तमें सरकारको ही घवड़ाकर यह सोचना पड़ा कि आखिर वह कब तक और कहां तक उन्हें जेलमें टूंसती ही जायगी? निःसन्देह जेलें अब काफी भर चुकी थीं और उससे सरकारी खर्चा भी बहुत बढ़ गया था!

फलतः कूटनीतिज्ञ सरकारने सत्याप्रहियोंको कुचलनेका एक नया और क्र्र ढंग सोच निकाला ! यह नया उपया या अस्न निकासन दंडके रूपमें आया! इसको उपयोगमें लाकर सरकारने अब सत्याप्रहियोंको जेलमें भरनेके बजाय उन्हें पकड़-पकड़ कर भारत भेजनेका क्रम जारी किया! सत्याप्रहियोंके लिए यह सचमुच एक महान विपत्तिका अवसर था! इस घातक निष्कासनके कारण उन्हें अपने परिवार और कारोबार सबसे हाथ घोना पड़ रहा था! उन्हें यह भी पता न था कि भारतमें जहां वे छोड़े जायेंगे, वहां क्या होगा! इसके अलावा निष्कासनके समय जहाजमें भी उन्हें बहुत तंग किया जाता था!किन्तु ऐसी विकट और संकटा-पन्न स्थितिके उपस्थित हो जाने पर भी अनेक सत्याप्रही अपने सत्यके आप्रह पर डटे ही रहे! इन श्रूर-वीरोंको अपने कत्तव्यके सिवा परिगामकी मानों कोई चिन्ता ही न थी!

इस विकट स्थितिमें गांधीजी अपनी तरफसे जैसेभी हो सका,

इन दृढ़-प्रतिज्ञसत्याप्रहियों को हर प्रकारका सहारा पहुँचाते रहे।
यकायक भारत भेजे गये निष्कासित सत्याप्रहियोंको वहाँ पहुंचने
पर रहने और खाने पीने आदिका कष्ट न हो, इसका भी गांधी
जीने अपने मित्रोंके जरिये प्रबंध करा दिया। इस बीच उनके
नेतृत्वमें भारतीयोंने सरकारके इस पाश्चिक कार्यके विरुद्ध एक
जोरदार आन्दोलन भी शुरू किया और सरकारके ही कानृनका आधार छेकर निष्कासन दण्डके विरुद्ध कोर्टमें अपील
दायर करदी। भाग्यवश भारतीयोंको यह अपील मंजूर हो
गई और सरकारको लाचार होकर अपने कृर निष्कासनके विधान
को समेट लेना पड़ा।

# गोरी पाश्विकता—

सरकारने मजबूर होकर निष्कासनका दण्ड तो वन्द कर दिया, लेकिन सत्याग्रही केंदियोंको कष्ट पहुंचानेके लिये श्रव उसने अनेक प्रकारके दूसरे पाशविक ढंग अस्तियार कर लिये। पहले सत्या- महियोंको एक साथही रखा जाता था,लेकिन अब उन्हें तंग करने की गरजसे एक दूसरेसे श्रवण कर विभिन्न जेलोंमे डाल दिया गया। इसी तरह तंग करनेके वास्ते और भी जो जो तरीके हो सकतेथे, प्रयोगमें लाये गये! सरकार इस प्रकार अपने पशुवल के द्वारा सत्याग्रही सेना का दम तोड़ने पर तुल सी गई थी! लेकिन आत्मवलके सामने पशुवल की कोई पेशन चल पाती थी। सत्याग्रहियों को श्रमहनीय शीतकाल में ट्रान्सवाल की सड़कके किनारे कैम्पों में भी रखा गया, कड़ाके की ठण्डमें प्रातःकाल

<sup>1.</sup> Satyagraha In South Africa; p. 311

उनसे खुळी सड़कों पर सख्त मेहनत भी कराई गई; लेकिन इन सब कष्टोंके बावजुद उन्होंने अपने आन्दोलन की तीव्रता किसी प्रकार कम न होनेदी। वरन् जैसी जैसी सिंदतयाँ बढ़ती जाती थीं, सत्यायह भी उसी तीव्रताके साथ बढ़ता जाता था । जेलके नारकीय कष्टोंकी मानों सत्यायहियोंके सामने कोई अस्तित्व ही न था, और जेलोंको तपोभूमि समम कर वे उनमें घुसे ही चले जाते थे। सत्यामह की इस तीव्रता को देख कर क्रोधित सरकार जितना भी उम्र हो सकती थी, होती चली गई! उसने अब सत्यायहियों को त्यौर त्रधिक तंग करनेके छिये उन भयानक जेलोंकी काल कोठरीमें उन्हें ठूं सना शुरू किया जिनमें केवल . खतरनाक कैदियोंको रखा जाता था। इन भयंकर जेलोंमें डाइप क्लूफ कन्विकट प्रिजन का नाम सबसे मशहूर था। इस जेलमें सत्याप्रहियोंको तंग करनेके अलावा गालियों तथा कुत्सित व्यवहार द्वारा अपमानित भी किया जाता था। सत्याप्रही शारीरिक संख्तियोंको तो सह सकता है. लेकिन आत्माके आघात और अपमानको सहना उसके धर्मके विरुद्ध है। अतः उक्त जेलके बन्दियोंने 'अपमान' के विरोधमें भूख हड़ताल करनेका निश्चय किया। जघन्य पशुबलका सामना करनेके लिए आत्मबल पर निर्भर रहनेवाले सत्यामहीका भूख हड़ताल या अनशन ही वास्तवमें, सबसे बड़ा-और अन्तिम ऋस है, जिसके प्रयोगसे वह ऋत्याचारीके हृदयको

और अन्तिम श्रस्न हैं, जिसके प्रयोगसे वह श्रत्याचारीके हृदयको द्रवित कर सकता है। यह भृख हड़ताल सात दिनों तक चली सरकार इस कठोर आत्म-बलिदानके दृश्यको अधिक न सह सकी और अन्ततः अनशनके सातवें दिन उसने सत्याप्रहियोंकी मांगके

सामने सर मुका दिया तथा उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें उस रौरव समान जेलसे बदल भी दिया। निःसन्देह आत्मवलकी यह एक भारी विजय थी। यहाँ पर हम यह भी इंगित कर दें कि सत्याप्रहकी अहिंसात्मक लड़ाईमें भूख हड़तालका यह आहिन्सक अस पहले पहल इसी समय (नवम्बर १९१०) प्रयोग में लाया गया था।

# गांधीजी स्त्रीर दूसरा डिपुटेशन —

भारतीयोंका सत्याप्रह चल ही रहा था कि इसी समय (१९०६) अंग्रेज और बोअरोंने यह निश्चय किया कि दिल्लिण अफ्रीकाके विभिन्न उपनिवेशों को मिलाकर एक यूनियन सरकार कायम कर ली जावे । इस ध्येयसे अतः बोअरों और अंग्रेजोंने मिलकर केविनेटके पास अपना एक डिपुटेशन इंग्लैंड भेजा। यह डिपुटेशन अपने इष्ट साधनमें सफल हुआ और परिणामस्वरूप इंग्लैंडकी पार्लमेण्टमें यूनियन बिल पास कर दिया गया।

यूनियन बिलके पास होनेपर गांधीजी और उनके साथियोंने समम लिया कि यूरोपियनोंकी यूनियन स्थापित होनेसे उनकी दशा अब और भी शोचनीय हो जायगी, क्योंकि सभी यूरोपियन एक रूपसे भारतीय विरोधी थे। अतः भारतीयोंने यह आवश्यक सममा कि गांधीजी भी फिर भारतवासियोंकी तरफसे एक डिपुटेशन लेकर तुरन्त इंग्लैंड जांय और वहाँके जन-

<sup>1.</sup> Ibid, P. 346

मतको भारतीय-पन्नमें जागृत करने तथा ट्रान्सवाल सरकारके नेताओं (जनरल स्मट्स और बोथा) के साथ 'ऐशियाटिक ऐक्ट' को तोड़नेकी चर्चा चलानेका प्रयत्न करें। फलतः इस निश्चयके अनुसार गांधीजी और सेठ हाजी हवीब भारतीयोंके प्रश्नको लेकर २३ जून १९०९ को इंगलैंडके लिए रवाना हो गये।

इंगलैंड जाते समय गांधीजीने दित्तण अफ्रीकाके भारत-वासियोंके कष्टोंका प्रचार करने और भारतके लोकमतको उनके प्रति जागृत करनेके विचारसे एक डिपुटेशन यहाँ भी भेजा। मि० पोलक इस डिपुटेशनके अगुआ थे। मि० पोलकने भारतमें पहुंच कर बहुत ही सुन्दरता और योग्यताके साथ दक्षिण अफ्रीकाके भारतवासियोंके दुखोंकी कथा यहाँके छोगोंको सुनाई। दिचण अफ्रीकामें रहनेवाले अपने देश भाईयोंकी दुर्दशाकी गाथा सुनकर भारतकी जनताका मन स्वभावतः दुःख और सहानुभूति से भर उठा । अतः उन्होंने करुणाद्र हृद्यसे यह निश्चय कियाकि वे जहाँ-तक और जिस तरह बन पड़ेगा, अपने अफ्रीकाके प्रवासी बंधुओंको सहायता पहुंचाकर उनके कष्टोंको कम करनेका प्रयत्न करेंगे। भारतकी इस जन-चेतना के परिणामसे ही बादमें गांधीजीके बुलावे पर उस समयके सर्वमान्य भारतके नेता गोखले प्रवासी भारतीयोंकी समस्यासे आन्दोलित होकर दौड़े हुए दिच्चण अफ्रीका पहुंचे थे। लेकिन इस घटनाका जिक्र आगेके लिए छोड़कर अब हम पुनः गांधीजी और हबीबके डिपुटेशनको छोटते हैं। देखना है, भारतीय डिपुटेशनका इंगलैंडमें क्या हुआ ? इंगलैंड पहुंचते ही गांघीजी और हबीबने लार्ड अम्पत्हिल

ऐक्ट' को रह करने की चर्चा शुरू कर दी। किन्तु जनरल बोथा ने ऐक्ट और रंग भेद को रह करने से साफ इनकार कर दिया, यद्यपि छोटी मोटी मांगों को स्वीकार करने का उसने आश्वासन अवश्य दिया। बोथाकी भांति स्मट्स का व्यवहार भी भारतीय नेताओं के साथ अमित्रताका रहा! अतः भारतीयों की मांगों को पूरा करने के बजाय बोअर और ब्रिटिश नेताओं ने गांधीजी को धमकी के साथ यह कहळवाया कि जैसा वे कहते हैं, उस तरहसे वातें स्वीकार कर छें, अन्यथा उनकी शक्तिके प्रभाव और न मानने के कुपरिणामों को भी सोचकर रखें।

हबीब मालदार व्यापारी तपके के प्रतिनिधि थे। श्रीर यह व्यापारी व श्रमीर तपका ही ट्रान्सवाल में श्रधिक संख्यामें था। श्रमीर स्वार्थी श्रीर डरपोक तो होते ही हैं, अतः उनके प्रतिनिधि हबीबने बोथाकी बातोंको भयसे यह कहकर स्वीकार कर लिया कि 'वे श्रपने वर्ग को श्रीर अधिक कष्ट में डालना नहीं चाहते और इसलिये फिलहाल जितना जनरल बोथा देने को तैयार हैं, उसीसे संतुष्ट हो जायेंगे। रहा सिद्धान्त, उसके लिये बाद में देख लिया जायगा।'

किन्तु दूसरी और सत्यपर आस्था रखने वाले और दलित एवं द्रिद्र वर्ग के एकमात्र आश्रय व प्रतिनिधि गांधी अपने ध्येय पर अटल बने रहे। जो सत्य पर निछावर होना जानते हैं, जो पर दुःखसे कातर हुआ करते हैं—उन्हें न कोई स्वार्थ हिला सकता है और न किसी का भय कंपा ही सकता है! अतः गांधी जैसे सत्यिनिष्ठ और परदुःखसेवी को कोई भी शक्ति विचलित न कर सकती थी, और इसीलिये उन्होंने जनरल बोथाकी शतों

१६ २४१

का तिरस्कार करते हुए उसके पास यह दर्प-युक्त संदेश मेजा कि "वे भारतीय जिनका में प्रतिनिधित्व करता हूं, निश्चय गरीब और अल्प संख्यक हैं, तथापि वे प्राणों तक को होम करने को तैयार हैं, क्योंकि वे सिद्धान्तोंके छिए लड़ रहे हैं। हम जनरछ बोथा की शक्ति भी परिचित हैं, लेकिन हम उससे अधिक अपने वचनोंको महत्व देते हैं और इसलिए उनका पाछन करनेके हित सभी दुष्परिणामोंके छिए तैयार हैं...हम सत्याग्रही संख्यामें भी थोड़ेसे हैं, किन्तु आशा करते हैं कि अपने बलिदानोंसे हम जनरछ बोथाके दिलको पिघला सकेंगे और उन्हें 'ऐशियाटिक ऐक्ट' को बदछनेके छिए बाध्य कर सकेंगे।"

पर जनरल बोथाने गांधीजीकी इस चेतावनीसे भरे संदेशको तब एक बहकेका प्रलापसा समझा, और इसलिए उसपर कोई ध्यान न दिया। फलतः गांधीजी खाली हाथ १३ नवम्बर १९०९ को इंगलैंडसे दक्षिण अफ्रीकाके लिए चल दिये। इस वापसी यात्राके समय मार्गमें गांधीजीने 'हिन्द स्वराज' (Indian Home Rule) नामकी एक पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने 'सत्यामह' और 'अहिंसा' के संबंधमें अपने स्पष्ट विचार और धारणाएँ व्यक्तिकी हैं। इस पुस्तिकाको लिखनेकी प्रेरणा गांधीजीको इंगलैंडमें रहनेवाले उन भारतीय नवयुवक क्रान्तिकारियोंसे मिली जो 'हिंसा' को अपना आदर्श समभते व मानते थे। उनके इस अमपूर्ण आदर्श और वातक हिंसा पद्धतिकी गांधीजीने 'हिन्द स्वराज'में खुलकर विवेचनाकी है और स्पष्ट ह्पसे इसपर जोर दिया है कि ''भारतका हित हिंसासे नहीं, श्रेमके मार्गसे ही

<sup>1.</sup> Ibid pp. 350-55.

संभव है" अर्थात् भारतका हित मारनेमें नहों, मरनेमें है। अतःहिन्द स्वराजमें 'पशुबल'का 'आत्मवल'से सामना करनेका उपदेश दिया गया है और 'पशुत्व'की धात्रि वर्तमान भौतिकवादी सभ्यताकी कडी आलोचना की गई है।

# टाल्सटाय फार्मकी स्थापना-

गांधीजी विलायतसे खाली हाथ छोटे थे! उनकी मांगोंको उकरा दिया गया था! श्रतः उन्होंने छोटने पर अब सत्याप्रहको और मजबूती श्रीर दृढ्ताके साथ तब तक चलाते रहनेका निश्चय किया जब तक कि सरकार भारतीयोंकी सही मांगोंको पूरी तरहसे स्वीकार न कर छेवे।

किन्तु अनिश्चित काल तक सत्याप्रहको चलानेके लिए गांधीजीके सामने दो प्रश्न थे—एक तो रूपयेका और दूसरा उससे भी अधिक सच्ची सत्याप्रही सेना तैयार करनका जो सफलता-पूर्वक मजबूत और पशुबलमें प्रबल दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन सरकारसे उस समय तक लड़ती रह सके जब तक कि उसे अपने इष्टकी प्राप्ति नहीं हो जाती! लेकिन मोर्चे पर लड़ने वाले इन सत्याप्रही सैनिकों के बाल-बच्चों और स्त्रियों के रक्षण तथा भरण पोषणका भी प्रश्न गांधीजीके सामने था! क्योंकि सत्याप्रहियों के लड़ाईमें वसे होने और पकड़ लिये जाने पर उनके कुदुम्बोंको देख-रेख उनके सैनापतिको ही करनी थी! और इस देख-रेख का स्पष्ट अर्थ था—यथेष्ठ रूपया!

<sup>1—</sup>Hind Swaraj by,M. K. Gandhi, Navajiwan press, Ahmedabad, pp. XXV-XXVI.

पर भाग्यवश गांधीजीको रुपयेके लिए अधिक चिन्ता न उठानी पड़ी, क्योंकि दिल्ल अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें तार द्वारा यह सूचना मिली कि रतनजी जमशेदजी टाटाने सत्याग्रह फंड के लिए २५,००० रुपये दान दिये हैं! अतः इस रुपयेको पाकर सत्याग्रहियोंके कुटुम्बकी न्यवस्था करनेके लिये गांधीजीने तुरन्त अब एक आश्रम कायम करनेका निश्चय किया! उनके इस निश्चयको माञ्चम कर उनके जर्मन मित्र केळन बकने स्वतः ३० मई १९१०को १,१०० एकड़ जर्मान मोळ लेकर उसे निःशुल्क उन्हें (गांधीजी) सत्याग्रहियोंके लिए आश्रम बनानेको दे दिया! कैळन बककी यह जर्मीन जोहान्सवर्गसे २० मीळ पड़ती थी। इस इच्छित दानको पाकर गांधीजीने जल्दी ही उसमें 'टॉल्सटाय फार्म' नामसे अपना श्रायोजित श्राश्रम स्थापित कर दिया, और इस प्रकार भावी सत्याग्रहियोंके कुटुम्बियोंके प्रश्रयकी समस्या हल कर डाळी!

इस आश्रममें गांधीजी की योजना पर स्त्री और पुरुषोंके रहनेके छिए अलग-अलग मकान बनाये गये। आश्रमके जीवनमें सादगी और स्वावलम्बन पर विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि गांधी 'सत्याप्रहियोंको उन अमीरोंके धन पर कोहना टेके नहीं देखना चाहते थे जो अब स्वार्थमें पड़कर सत्याप्रह संप्रामसे खिसके जा रहे थे।' अतः वे अपने प्रत्येक सत्याप्रही सैनिकको निज आत्मबल पर निर्मीकताके साथ अवस्थित देखनेकी आकांका रखते थे। इसीलिए गांधीजीने प्राचीन आर्थ ऋषियोंके तपा-श्रमोंकी तरह स्वावलम्ब, चारित्रिक विमलता और सरलताको अपने आश्रमके आधार स्तम्भ बनाये। फलतः आश्रममें जीवन-

व्यापारके प्रत्येक कार्य आश्रम वासियोंको खुद करने पड़ते थे। दूसरेसे अपना काम लेना आश्रमके नियमके विपरीत था। आश्रममें पुरुषोंकी भांति स्त्री और बच्चोंको भी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार काम करना अनिवार्य था। आश्रममें खाना पकानेका कार्य स्त्रियाँ ही करती थीं। इस कार्यमें गांधीजी स्वयं भी स्त्रियोंका हाथ बँटाते थे। खाना व भोजन स्वादके लिए नहीं बनता था। स्वास्थका ध्यान रखते हुए उनका भोजन बहुत ही सादा, स्वच्छ और साधारण हुआ करता था।

आश्रममें रहनेके मकान भी आश्रमवासियोंका स्वयं अपने हाथ और परिश्रमसे तैयार करने पड़ते थे। आश्रमवासी खुळी जमीनमें किसानोंकी भाँति काश्त भी करते और फल-फूल वा तरकारी उगाया करते थे। घरेलु उद्योग-धन्धों का भी आश्रममें खयाल रखा जाता था। अपने जरूरतकी प्रत्येक वस्तु जहाँ तक हो सके, उन्हें स्वयं तैयार करनी पड़ती थी। अपने छिए चप्पळें तक गांधीजी और उनके साथी आश्रमवासी स्वयं अपने हाथोंसे तैयार किया करते थे। इसी प्रकार घरकी अन्य आवश्यक सामग्रियाँ जैसे तिपाई और सन्द्रक आदि भी वे स्वयं ही तैयार किया करते थे। कोई कार्य आश्रमका ऐसा न था जिसे आश्रमवासी सत्याग्रही दूसरे पर छोड़ देते हों। पाखाना तक वे अपना आप ही साफ किया करते थे। निःसन्देह गांधीजी ने आश्रमके जीवनसे परावलम्बताको बिलकुल निष्कासित कर रखा था। त्रालस्य, निश्चेष्टता और दूसरेके ऊपर भोग करनेकी क्रप्रवृतियों के छिए आश्रमके पट कतई बन्द कर दिये गये थे। श्राश्रमके वासियों पर इन कठोर किन्तु सुन्दर नियमोंका परिणाम भी अपेक्षित रूपसे सुन्दर हुआ । स्वावलम्ब और परिश्रम करनेकी शिक्षा और अभ्यासने निःसन्देह उन लोगोंको भी जो प्रारम्भमें कमजोर और आलसीसे थे शक्तिशाली और सचेष्ठ बना दिया। फलतः आश्रमके सभी रहनेवाले सत्याप्रही अपनेको शक्तिसे पूर्ण प्रतीत करने लगे।

अपनेको शक्तिसे पूर्ण प्रतीत करने लगे। व्याश्रमवासी सत्याप्रहियोंके वचोंको पढ़ानेकी भी गांधीजीने आश्रममें व्यवस्था कर रखी थी। इसके छिए उन्होंने अपने जर्मन मित्र कैलनवकके सहयोगसे एक बचोंकी पाठशाला कायम कर दी थी। आश्रममें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी प्रकारके लोग जिस तरह एक संग रहते थे, उसी प्रकार स्कूलमें भी सबके बच्चे बिना किसी भेद भावके एक संग पढ़ा करते थे। बच्चोंमें जाति-भेदका कोई क़रोग पैदा न हो सके, इसके लिए गांधीजी सर्वदा इस बातका विशेष ध्यान रखते थे कि स्कूलके सभी बच्चे एक दूसरेके निकटतम सम्पर्कमें रहा करें। इस बातकी भी पूर्ण चेष्टाकी जाती थी कि बच्चोंमें पारस्परिक प्रेम और सर्व-जातीय सेवाका भाव पैदा हो। स्कूछमें वचोंसे भजन और प्रार्थनाएँ भी कराई जाती थीं। छड़िकयां छड़कोंके संग ही एकसाथ पढ़ा करती थीं! छड़के छड़कियोंको परस्पर मिछने-जुलनेमें प्रारम्भमें कोई प्रतिबन्ध न रखा गया था! लेकिन पीछे चलकर गांधीजीको यह अनुभव हुआ कि लड़के और लड़कियोंका एक संग मिलकर पढ़ना और स्वच्छन्दपरूसे मिलना जुलना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे चरित्र गिरनेका डर रहता है। अतः बादमें छड़िकयों के छिए अलग स्कूलकी ज्यवस्था कर दी गई!

<sup>1.</sup> Ibid, pp. 371-374

<sup>2.</sup> Satyagraha ln South Africa, pp. 363.

श्राश्रम के जीवनमें, चिरित्रको शुद्ध और निर्मल बनानेके छिए सादगीको पूरी तरहसे अपना छिया गया! आश्रमके सारे निवासी अपनेको गरीब मजदूर और जनसेवकसे बढ़कर न समकते थे! इस आदर्शके अनुकूछ उन्होंने अपनी पोशाक भी बदछ डाछी थी। बैसे आम तौरसे पिहले सभी सत्याग्रही यूरो-पियन पोशाक पिहना करते थे, किन्तुअब वे 'मजदूरों की मामूली पोशाकसे ही अपना काम चलाने छगे।

इस प्रकार आश्रमका जीवन सादगीसे पूर्ण और राग-द्रेष रहित था! विभिन्न जातिके होते हुए भी आश्रमवासी सब एक मन और प्राण होकर रहते थे! धर्मके नाम पर हिन्दू या गुसलमानोंमें आश्रममें कभी दंगा-फिसाद सुननेमें भी न आता था। सबमें आपसी मेल था, प्रेम था, और सहयोग! सब मेहनतके मधुर फलको खाते और खुश तथा स्वस्थ रहते थे! शारीरिक और मानसिक एवं धार्मिक व्याधियोंसे आश्रमवासी सब प्रकारसे मुक्त थे। सव अपनेको आश्रममें वस्तुतः एक ही कुटुम्ब वा परिवारका महसूस करते थे?।

निःसन्देह सत्याप्रहियोंका आश्रम 'टॉल्सट्गय फाम' एक पुण्य केन्द्र या। कोई इस केन्द्रसे जेलकी यात्राके लिए जाता तो कोई जेलसे मुक्त होकर यहाँ विश्राम पानेके लिए छौटता—इस क्रमसे सत्याप्रही फार्ममें नित्य आते और जाते ही रहते थे!

सत्याप्रहियोंके इस मेहनत, मजदूरी और प्रेम भरे जीवनका वहाँकी भारतीय जनता पर भी बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ा! चारि-

<sup>1.</sup> Ibid p. 391.

<sup>2.</sup> Ibid pp. 305-389.

त्रिक विशुद्धता और सेवावती होनेसे सत्याप्रही छोगोंकी सच्ची सहानुभूति और विश्वासके पात्र बन गये। निःसन्देह यह इस सहानुभूति और विश्वासका ही परिणाम था कि १९१३में गांधीजीके जोर शोरसे सत्याप्रह संप्राम छेड़ने पर जनताने उनको पूरा पूरा सहयोग दिया। इस प्रकार टाल्सटाय फार्म गांधी जीके नेतृत्वमें दिच्चण अफीकाके अन्तिम सत्याप्रह युद्धकी तैयारी एवं संचालका एक जबर्दस्त केन्द्र सावित हुआ।

गांधीजीके आश्रम और उनके ट्रान्सवालके कार्योंकी प्रशंसा में ७ सितम्बर १९१०के एक पत्रमें टॉल्सटायने गांधीजीको छिखा था-"ट्रान्सवालका, जिसे हम यहाँ दुनियाँके किसी दूरस्थ छोरपर स्थित सममते हैं, तुम्हारा कार्य बहुत ही जरूरी है और संसार में होने वाले आजके सम्पूर्ण कार्योंमें सबसे अधिक प्रमुखता रखता है।"

यूनियन सरकारका भूठा समभौता-

गांधीजीके ट्रान्सवालके सत्याप्रह युद्धके कारण भारतमें भी काफी हलचल पैदा हो गई थी। गांधीजी और उनके यूरोपियन मित्रों (श्री पोलक और रिच) आदिके प्रयत्नोंसे भारतका लोक-मत दक्षिण अफ्रीकाके प्रश्नके प्रति काफी जाप्रत भी हो गया था। इस जागृतिके परिणामसे ही २५ फरवरी १९१० को गोखलेने भारतकी व्यवस्थापिका सभामें जब इस आशयका

<sup>1.</sup> Gandhiji, His life And work, Published, Bombay,

<sup>2.</sup> Oct. 1944. pp. 242-3.

पक प्रस्ताव पेश कियाकि नेटालको 'प्रतिज्ञाबद्ध मजदूरा' (Indentured labour) का भेजना रोक दिया जाय, तो वह सरलतासे स्वीकृत कर लिया गया।

लेकिन भारतकी नैतिक सहानुभूतिसे ही संतुष्ट न होकर गांधीजीकी उत्कट इच्छा हुईकि भारतका कोई नेता और विशेषकर गोखले इस समय दिन्या अफ्रीका आवें और वहाँकी सही हालत का प्रत्यन्त अनुभव करनेके बाद, तव जो मदद उनसे प्रवासी भारतीयोंकी बन सके करें। अतः इस विचारके मनमें आते ही गांधीजीने गोखलेको तार द्वारा वहाँ आनेका निमंत्रण भेजा। गोखले तत्कालीन भारतके यद्यपि सर्वमान्य और बहुत वड़े नेता थे, लेकिन गांधी जैसे प्रिय बन्धुका निमंत्रण वे किसी प्रकार टाल न सकते थे। इसलिए निमंत्रण पाते ही वे दिन्य अफ्रीकाके लिए रवाना हो गये। २२ अक्तूबरको गोखले केपटाउन में पहुंचे और वहाँ से फिर तुरन्त सत्याप्रहके मध्यस्थान जोहान्सवर्गको चले आये। मार्गमें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंने स्थान-स्थानपर अपनी मातृभूमिके इस महान् नेताका सर्वत्र ही खूब शानदार और राजकीय स्वागत किया।

जोहान्सवर्गके वाद गोखले नेटाल गये और वहाँसे फिर वे सरकारके निमन्त्रण पर प्रिटोरिया चले आये। प्रिटोरियामें गोखले यूनियन सरकारके मेहमानके रूपमें ट्रान्सवाल होटलमें ठहराये गये! गोखले यहाँ सत्याप्रहियों और यूनियन सरकारके वीच सममौता करानेके उदेशसे आये थे। इसलिए पहले गांधी-जीसे भारतीयोंके प्रश्नको अच्छी प्रकार समम्भवूम लेनेके बाद ही वे सरकारके प्रतिनिधि जनरल बोथा आदिसे मिले! लेकिन

चालाक यूनियन सरकारने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारतके संबंधको खराब न होने देनेके भयसे भारतीय नेतासे सहजहीं समझौता कर लिया! जनरल बोथाने गोखलेसे यह वायदा करनेमें कोई हिचक न दिखलाई कि दूसरे ही वर्ष खूनी कानून रह कर दिया जायगा, रंग भेद या वर्ण भेदको मिटा दिया जायगा और ३ पौंडका मजदूरों पर का सालाना कर बन्द कर दिया जावेगा!

इस प्रकार सारे मामलेको अनपेक्षित रूपसे तै हुआ देखकर गोखले सचमुच प्रसन्नतासे खिल उठे। उन्हें वस्तुतः ऐसी आशा न थी, और यही उनकी खुशीका भी कारण था। उन्हें अब अपना द्विण अफ्रीका त्राना बहुत सार्थक प्रतीत हुआ। इस समभौतेसे सबसे बड़ी खुशी तो उन्हें इस बात की थी कि इससे गांधीका दक्षिण अफ्रीका का कार्य अब समाप्त हो जायगा, और वे उन्हें जल्दी ही महासभाके कार्यके लिए भारत बुछा सकेंगे। इसीलिय जनरल बोथा आदिसे भेंट करनेके बाद वे जब गांधीजीसे मिले तो उनसे उन्होंने यही कहा कि "उन्हें (गांधी) अब एक चर्षके भीतर भारतको छौट आना चाहिए। सभी बातें तै हो गई हैं।' किन्तु सीवे और सच्चे मार्ग पर चलनेवाले भारतीय नेताको तब यह मालूम न हो सका कि गोरी राजनीति टेढ़ी और बांकी गतिसे भी चला करती है; और यूरोपियन राजनी-तिज्ञोंकी कथनी और करनीमें वहुत अन्तर रहा करता है। गोखलेको यह बादमें भारत लौटकर ही मालूम हो सका, यद्यपि गांधीजीको जो अब गोरी राजनीतिसे काफी परिचित हो चुके थे, तभी इस समभौतेकी सचाई पर सन्देह हो गया था। किन्तु

<sup>1.</sup> Satyagraha In south Africa, pp., 407-408

उक्त समभौतेके हो जाने पर विश्वासी गोखले भारतीयोंके प्रति निश्चित होकर, १७ नवम्बर सन् १९१२ को दक्षिण अफ्रीकासे भारतको लौट आये।

गोखलेके छोट जानेके पश्चात जैसा कि गांधीजी सन्देह कर रहे थे, यूनियन सरकारने भारतीय नेताको दिये अपने वचनोंको सहसा मुला दिया। जनरल स्मट्सने निल्र्ज्जता पूर्वक सममौते की एक भी शर्त माननेसे इनकार कर दिया। मजदूरोंसे लिए जानेवाले ३ पौंडके टैक्सके वारेमें उसने कपटपूर्ण लाचारी प्रकट करते हुए व्यवस्थापिका सभामें यह घोषित किया कि चूँकि नेटालके यूरोपियनोंकी राय उक्त टैक्सको हटानेकी नहीं है, इसलिए यूनियन सरकार ऐसे टैक्सको रद नहीं कर सकती। अन्य कान्नोंके बारेमें भी उसने इसी प्रकारकी दलीलें पेशकर उन्हें हटानेसे इनकार कर दिया। किन्तु भारतीय अच्छी तरहसे समम रहे थे कि स्मट्सकी यह सब चालवाजी है, प्रतारणा है, और विशुद्ध घोखा!

## प्रतारगुका फल स्त्रीर सत्याग्रहका विस्तार—

परन्तु स्मट्रसकी इस प्रतारणा और धोखेका परिणाम यूनि-यन सरकारके लिये ही आगे चलकर हानिकारक साबित हुआ; और भारतीयोंको उस (प्रतारणा) से फायदा ही पहुंचा। स्मरण रहे कि गोखलेके साथ हुए सममौतेमें यह शर्त शामिल थी कि मजदूरोंसे सालाना ३ पौंडका जो कर लिया जाता है, वह हटा दिया जायगा! यह टैक्स मजदूरोंसे १८९५ से ही लिया जाता था! परन्तु अब तक उसे किसी तरह 'सत्या- महं के कारणों में शामिल न किया गया था! किन्तु धोखेसे ही सही, जब एक बार सरकारने इस टैक्सको हटानेका वचन दे हाला और फिर अपने उस दिये वचनसे पीछे हट गये, तो गांधीजी और सत्यामह किमटीने सरकारके इस वचन भंगके लिए 'टैक्स' का मामला भी सत्यामहमें शामिलकर दिया! परिणामतः सत्यामह युद्धका एक और कारण पैदा होनेसे सत्यामहम महका चेत्र भी व्यापक हो चला। क्योंकि वह 'मजदूर वर्ग', जो अबतक सत्यामहमें शामिल न हो सका था, ३ पौंडके करके खिलाफ 'जिहाद' लड़नेके लिए 'सत्यामह आन्दोलन' में कृदनेको आमंत्रित कर दिया गया! सरकारकी चालवाजीने इस प्रकार मजदूरवर्गमें भी गोरी दुर्नीतिके विरुद्ध प्रतिरोधकी भावना और शिक्त उत्पन्न कर दी।

यूनियन सरकारके इस घोखेकी सूचना गांधीजीने गोखलेको भी भिजवाई, लेकिन साथ ही यह भी कहला दिया कि वे अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रति इससे चिन्तित व व्यय न हों! गांधीजीने उन्हें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी तरफसे यह विश्वास-पूर्ण आश्वासन दिया कि "हम आखिरी दम तक प्राणोंकी वाजी लगाकर ट्रान्सवाल सरकारसे टैक्सको रह कराकर ही छोड़ेंगे!"

गांधीजीसे यूनियन सरकारकी प्रतारणका समाचार पाकर गोखलेका दुखी होना स्वाभाविक ही था। उन्हें अब मालूम हुआ कि गोरी राजनीति कितनी भूठी, बांकी और मायावी होती है। अफ्रीकासे वे यही सममकर लोटे थे कि जो सममौता वे कर आये हैं, उससे वहाँकी स्थितिके सुधरनेमें अब कोई देर वा

<sup>1.</sup> Ibid. p. 416.

मंभट न होगी। इसिंछए उनको आशा हो गई थी कि वहांके संघर्षांसे मुक्ति पाकर उनके प्रिय-बन्धु और योग्य शिष्य गांधी भारतकी सेवांके छिए जल्दी ही मातृभूमिको छौट आवेंगे। किन्तु गोरी प्रतारणने उनके इस स्वप्नको भंग कर डाला था! अतः आशांके इस प्रकार टूट जानेसे गोखलेका हृद्य प्रकृतितः व्यथित हो उठा! इस व्यथांके अलावा उनका हृद्य यह सोचकर और भी आशांकित होने छगा कि दक्षिण अफ्रीकांके मुट्टी भर भारतीय किस प्रकार और कब तक उद्धत यूनियन सरकारके पशुबलका सामना कर सकेंगे। व्यूनियन सरकारके अपार पशुबलको कल्पनासे गोखलेका संत्रस्त होना ठीक ही था, क्योंकि पशुबलके उत्पर सत्याग्रह और आत्मविद्वानकी प्रगल्भता और श्रेष्टता अभी प्रत्यन्त होनेको बाकी थी!

<sup>1.</sup> Ibid. p. 417.

# सफल संशाम

#### अध्याय १२

#### फोनिक्स-

सत्याप्रह के लिये अव जोरों से तैयारियां प्रारम्भ करदी गई थीं। पहले सत्याप्रह का केन्द्र 'टॉल्सटाय फार्म' था, लेकिन ३ पौंडके टैक्स को सत्याप्रह के कारणों में ले लेनेसे, अब नैटालका मजदूर वर्ग भी सत्याप्रह में शामिल कर लिया गया था, इसलिए उनकी सुभीताके हेतु गांधी जी ने उक्त फार्म को बन्द कर, नैटाल स्थित 'फोनिक्स' के आश्रम को अब सत्याप्रह का केन्द्र बना दिया! इस केन्द्र-परिवर्तनसे निःसंदेह मजदूरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और सत्याप्रह के संचालनमें बहुत सुगमता हुई। टॉल्सटाय फार्मके बन्द किये जानेसे उसके रहने वालों को भी कोई विशेष कष्ट न हुआ, क्यों कि वे सव विशेषतया मूलतः नैटालके ही रहने वाले थे और राजनैतिक झगड़ों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लौटकर नैटालको ही आजाना था!

## सत्याग्रहका एक स्रोर कारग्-

सत्याप्रहकी तैयारियां हो ही रही थीं कि इसी बीच गोरी सरकारके अद्भुत न्यायकी कृपासे सत्याप्रहका एक श्रौर कारण आ उपस्थित हुआ। १४ मार्च १९१३ को 'केप सुपरीम कोर्ट'ने यह फैसला दियाकि वे तमाम शादियाँ, जो ईसाई धर्मानुसार नहीं हुई श्रीर रजिस्टार (Registrar of marriages) के द्वारा रजिष्ट्र नहींकी गई हैं—दिचण अफ्रीकाके कानूनके अनुसार बैध न समभी जायंगी। इस फैसलेके परिग्णामसे स्वभावतः, दक्षिण श्रक्रीकामें हिन्द-मुसलमान और जोराष्टर श्रादि धर्मके अनुसार हुई शादियाँ एकदम अवैध करार दे दी गईं। फलतः दिचण अफ्रीकाकी सभी विवाहित भारतीय हिन्द-मुस्छिम वा पारसी स्त्रियोंका 'पत्नि'का दर्जा ही रद हो चला और वे 'रखेलियों'की स्थितिमें बदल दी गईं। अतः इस प्रकार स्थितिके बदल जानेसे इन स्त्रियों की सन्तानें भी अवैध हो गईं, और इसलिए उनका अपने पिताओं की सम्पत्ति पर कोई अधिकार न रह गोरे न्यायकी इस विभीषिकाको देखकर भारतीय स्त्री च्यौर पुरुष अवाक् रह गये! लेकिन उनके हृदयों पर यह बात पूरी तरहसे गढ़ गई कि यह कानून वास्तवमें उनका मान मर्दनके लिए ही बनाया गया है ! तो क्या वे ऐसा होने देगें ? इस ख्यालके मस्तिष्कमें रेंगते ही सारे दिचण अफ़ीकाके भारतीय क्या हिन्दु और क्या मुसलमान वा पारसी रोष और आक्रोषसे प्रदीप्त हो उठे! भारतीय ललनाओं का गोरी सरकारने निर्छज्जतापूर्वक असह-नीय अपमान किया था, अतः इसके प्रतिकारके लिए भारतीय पुरुष मरमिटनेके लिए उतावला हो चला! सचमुच अपमान और अनीतिकी यह स्थिती भारतीयोंके छिए असहनीय थी, श्रीर उसके प्रतिकारके लिए कुछ भी करनेको उनका वेचैन हो उठना स्वाभाविक था!

इस वेचैनीकी स्थितीमें यदि गांधीजी जैसा नेता भारतीयोंके सिर पर न होता तो संभव था, वे उतावलेपन और रोषमें आकर कुछ ऐसा कर बैठते जो उन्हींके छिए ऋहितकर हो सकता था! उतावलेपन, रोष और जल्दी-वाजीमें काम बिगड़ते ही हैं, सुधरा नहीं करते ! अतः शांत-चित्त और प्रकृत पुरुष गांधीने भारतीयोंको शांत कर वैधानिक मार्ग लिया ! उक्त कानूनके संबंधमें उन्होंने पहले युनियन सरकारको एक विरोध पत्र भेजा! लेकिन संघर्षप्रिय निरंक्श गोरीशाहीने इस पत्रको ठुकराकर उदंडतापूर्वक कुछ भी करने और सुननेसे मुंह मोड दिया! गांधीजीको मालूम हो गया कि सरकारका यह रूख विना नैतिक और आत्मिक दबावके ठीक नहीं किया जा सकता, और इसलिए उन्हें अब 'स्त्रियों'के अधिकारकी रक्षाके छिए 'सत्यामह'का रास्न हाथमें ले लेना चाहिये ! फलतः गांधीके निर्देश पर 'सत्यामह मंडल'ने स्त्रियोंके अपमानके प्रतिकारके छिए भीषणसे भीषण 'सत्यसंग्राम' या सत्यात्रह करनेका भी निश्चय कर डाला ! वीर सत्यामाहियोंने यहां तक निश्चिय कर छिया कि वे स्त्रियोंकी प्रतिष्ठामें अपने प्राण तक दे डालेंगे, और उस अपमान जनक कानूनको मिटाकर ही दम छेंगे।

इस प्रकार मजदूरों के अलावा स्त्रियों को लेकर सत्यामह का एक और कारण पैदा हो जाने के स्वाभाविक परिणामस्वरूप, सत्यामहका क्षेत्र और भी विस्तृत तथा ज्यापक हो गया!

<sup>1.</sup> Satyagraha In South Africa, pp. 420-421.

## स्त्रियां संग्राम में---

उपरोक्त घटनासे पूर्व स्त्रियोंको सत्यात्रह संबाममें शामिल न होने दिया गया था ! लेकिन जब गोरीशाही ने सीधे उनके मान और प्रतिष्ठा पर ही प्रहार कर दिया, तो उसके प्रतिकारके छिए गांधीजी और सत्याप्रह मंडल ने स्त्रियोंको भी सत्याप्रहकी लडाई में भाग लेनेके लिए खुली आज्ञा दे दी। स्त्रियाँ इस त्राह्मानको पाकर खुश हो उठीं! पुरुषों की तरह इस अन्याय के विरुद्ध वे भी प्रतिकारकी भावनासे उत्तेजित हो रही थीं! पर यह सब होते हुए भी गांधीजी पहले यह जान लेना चाहते थे कि स्त्रियोंकी ये भावनायें जोशके चिणक उबाल पर तो नहीं आश्रित हैं! क्योंकि गांधीजी हमेशा इस वात पर ध्यान देते आये हैं कि हमारे जो भी कार्य हों, वे अस्थायी भावुकता पर नहीं, हृदयके हुढ़ विश्वास पर आश्रित होने चाहियें! अतः स्त्रियों के संबंध में इस बात की थाह लेने के छिए वे स्वयं उनसे जाकर मिले और स्पष्टपरूसे उन्हें जेलकी भीषण यातनात्रों त्रौर परेशानियोंसे अवगत कराकर खूब सोच समझ लेनेके बाद ही 'संग्राम' में कूदनेकी सलाह दी। लेकिन जेलके भयंकर चित्र उपस्थित किये जाने पर भी स्त्रियोंके उत्साहमें कोई शिथि-लता या कम्पन न पैदा हो सकी! निःसन्देह भारतीय वीर **छ**ळनाओंका इतिहास अपनी प्रतिष्ठा श्रौर मर्यादाकी रक्षाके छिए किये गये लोमहर्षक बलिदानोंसे परिपूर्ण है! भारतीय नारी अपने मान और शानकी रज्ञामें कभी पीछे नहीं हटी है ? उसके 'जौहर' की खूनी और रंगीन कहानियां, उसके त्याग और बिटदान दोनोंकी अमिट और अमर निशानियां हैं ! अतः किसी भी प्रकार

१७

का भय-प्रदर्शन या जेलकी यातनाओंका वर्णन दिल्ला अफ्रीका की भारतीय नारियोंके छिए अपनी प्रतिष्ठाके सामने तुच्छ और नगण्य सा लगा! इसछिए गांधीजीकी शंकाओंको शांत करते हुए उन्होंने समेत स्वरसे निर्भीकता पूर्वक सहर्ष 'सत्याप्रह संप्राम' में कूदने की घोषणा करदी!

#### संग्राम प्रारम्भ-

स्त्रियों की इस घोषणा के साथ सत्याग्रह संग्राम प्रारम्भ कर दिया गया ! इस संग्राममें भाग ठेनेवाछी ऋषिकतर स्त्रियां तामिछ थीं ! स्त्रियों का सत्याग्रह परवानों के अवज्ञा आन्दोलनके ही रूपमें शुरू किया गया ! अतः नेटाछके सत्याग्रहियों की भांति स्त्री—सत्याग्रहियों ने भी बिना परवाने के नेटाछसे ट्रान्सवाछ में घुसने का ऐलान कर दिया ! इस ऐछान या घोषणा के अनुसार ११ सत्याग्रहियों का एक जत्था बिना परवानों के ट्रान्सवाछ की सीमाओं में प्रवेश भी कर गया ! पर सत्याग्रह के इस रूपको देखकर सरकार उत्ते जित होने के बजाय, ठिठक सी गई ! स्त्रियों से झगड़ा मोछ छेना उसे प्रत्यक्षतः मंझट मोछ लेने के समान प्रतीत हुआ ! फलतः सरकारने इन बिना परवाने के घुसने वाछी स्त्रियों के प्रति निष्क्रियता और उदासीनताकी नीति बरतने में ही अपना कल्याण सममा !

सत्याप्रहिणियोंने जब सरकारको परवानोंके बारेमें अन्यम-नसक देखा तो उन्होंने भी श्रव दूसरा पैंतरा वदला। उनका लक्ष ही इस समय सरकारको उत्तेजित कर सत्याप्रहके मैदानमें खींच लाना था। अतः स्त्रियोंने परवानोंके दुन्दको छोड़कर सरकार के कानून के विरुद्ध व्यापारका लाइसेन्स (प्रमाणपत्र) प्राप्त किये विना फेरी लगाकर माल वेचना शुरू कर दिया। छेकिन अवज्ञा पर अवज्ञा होते देखकर भी सरकार अपनी तलवारको म्यानसे न निकाल सकी। सरकार जानती थी कि यदि उसने स्त्रियों पर वार किया तो उससे दक्षिण अफ्रीकामें ही नहीं, भारतमें भी हड़कम्प मच उठेगा। सरकार अपनी अनैतिकताको भी खूब सममती थी और मन ही मन यह महसूस करती थी कि इस सत्याग्रह के छिए उनका अन्यायी कानून ही जिम्मेदार है, न कि उसमें भाग छेने वाछी स्त्रियां। अतः इन्हीं सब कारणोंसे सरकार कमजोर पड़ रही थी और स्त्रियों पर कानूनका आघात करने तथा उन्हें जेछ भेजनेसे हिचकिचा रही थी। उसकी साफ इच्छा थी कि स्त्रियोंसे जहाँतक हो सके वचकर ही चछा जाय।

सरकारकी इस उदासीनताकी नीतिको देखकर सत्याप्रहके सेनापित गांधीजीको भी चिन्ता होने छगी। उन्हें भय हुआ कि यदि सरकार खियोंके सत्याप्रहके प्रति इसी प्रकार अन्यमनस्क बनी रही तो यह सत्याप्रह ही ठप हो जायगा। अतः सेनापित गांधी भी अव नवीन युक्तिसे काम लेनेकी सोचने छगे। इस अभिप्रायसे वे तुरन्त फोनिक्स पहुँचे और निश्चय किया कि वहांसे सरकारको विना माल्म कराये चुपचाप सत्याप्रहिणियोंकी एक और सैनिक दुकड़ी ट्रान्सवालकी सीमाका अतिक्रमण करनेके लिए भेज दी जाय।

इस निश्चयपर पहुंचकर गांधीजीने अपनायह इरादा तत्काल फोनिक्सके आश्रमवासी स्त्री और पुरुषोंके सामने ला रखा। लेकिन स्त्रियोंको उन्होंने इस बार भी पहले जेलकी सम्पूर्ण विभिषिकाओं से अवगत कराया और तब गंभीरतापूर्वक सोचने-विचारनेके बाद ही उन्हें सत्याप्रही 'सैनिक दुकड़ी' में शामिल होनेका श्रादेश दिया। पर आश्रमकी ये स्त्रियां भी पुरुषों से किसी प्रकार बलिदान श्रीर त्यागमें पीछे हटनेवाली न थीं, जो जेलकी विभीषिकासे घवरा उठतीं। वे सबकी सब वीर थीं, निर्भीक थीं, श्रीर इसलिए किसी प्रकारकी यातना व कष्टोंका भय उन्हें कर्म-पथपर श्रमसर होनेसे रोक न सकता था। फलतः फोनिक्सकी अनेक स्त्रियां तुरन्त ही श्राक्रमण्कारी सत्याप्रहिणियोंकी दोलीमें भर्ती हो गईं। वीर सत्याप्रहिणियोंकी इस टोलीमें गांघीजीकी पत्नी कस्तूर बा भी एक थीं।

इस सत्याग्रहके बारे गांधीजीका यह निर्देश था कि फोनिक्सके वीर सत्याग्रहिए योंकी टोळी जब ट्रान्सवालकी सीमापर आक्रमण करे, तो उसी समय ट्रान्सवालमें सत्याग्रह करनेवाली खियोंकी टोळी भी जो अबतक गिरफ्तार न की गई थी, नैटालकी सीमा को पार करजावे, श्रोर तिसपर भी यदि उन्हें पकड़ा न जाय तो वे सीचे कोयलेकी खानोंके केन्द्र न्यूकासिलको चली जावें श्रोर वहाँ पर भारतीय मजदूरोंका संगठन कर उन्हें ३ पौंडके टैक्सके विरोधमें हड़ताल करनेके लिए प्रेरित करें!

फलतः गांधीजीके निर्देश और निश्चयोंके अनुसार फोनिक्स से कस्तूरबा समेत १६ प्रतिभाशाली और दृढ्-प्रतिज्ञ सत्याप्रहिणी एवं सत्याप्रहियोंकी एक टोलीने सरकारको सूचित किये बिना द्रान्सवालकी सीमाओंको लांघ दिया। धरयाप्रही टोलीके इस

<sup>1.</sup> Ibid p. 427.

अनपेचित त्राक्रमणसे सरकार कुद्ध हो उठी और फौरन ही उसने सबको गिरफ्तार कर छिया ! २३ सितम्बर १९१३ को गिरफ्तार सत्याप्रहियों पर वाकायदा मुकदमा भी चला और सबको कठिन परिश्रमके साथ तीन-तीन महीनेकी कैदक सजा सुनाकर मारिज-वर्ग (Mari Zburg) जेलमें भेज दिया गया ! '

यद्यपि इस तरफ तो सरकारने यह कड़ाईसे दिखळाई, लेकिन दूसरी तरफ ट्रान्सवालकी सत्यामहिणियोंकी टोलीके प्रति उसने उसी पहली वाली अन्यमनसकतासे काम लिया, और उनके नेटालमें घुस आनेपर भी कोई काररवाई न की! अतः अपने सैनापित गांधीके निर्देशानुसार ट्रान्सवालसे आई हुई यह टोली मजदूरोंमें काम करनेके लिए सीधे न्यूकासिल जा पहुंची!

## हड़ताल हो गई--

न्यूकासलमें पहुंचकर योजनानुसार सत्यायहिणियोंने मजदूरों को संगठित करनेका कार्य आरम्भ कर दिया! उन्होंने सभाएँ करके मजदूरोंको उनकी गिरी हुई अवस्थाके प्रति सजग किया! मजदूरों पर लादे गये ३ पौंडके कर की व्याख्या करते हुए सत्या-यहिणियोंने उसे सरकारका एक घृणित और अमानुषिक कृत सिद्ध किया! अतः उन्होंने मजदूरोंको ललकारा कि ऐसे कृत्योंको सहन करना अधर्म है और ऐसे पाप तथा गुलामीका जीवन वितानेसे तो मर जाना ही कहीं अच्छा है।

स्त्रियोंकी इस स्रोज भरी छछकारने मजदूरोंकी शिथिछ नाड़ियोंमें भी खून संचारित कर दिया! उन्हें मासूम पड़ा कि

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 427-428.

वे पतनकी खाईमें गिरे हुए हैं और स्त्रियों के रूपमें उनकी भाग्य छक्ष्मी ही उन्हें ऊपर खींचे लानेको वहाँ आई हैं! अतः इस अवसरको ईश्वरीय प्रदत्त समक्तर वे ठळनाओं की ठळकार पर करने वा मरनेको प्रस्तुत हो उठे, और ३ पौंडके करके विरोधमें उन्होंने तुरन्त हड़ताल आरम्भ भी कर दी! इस हड़ता-ठने अब सरकारको बुरी तरहसे चौंका दिया। अब तक तो सरकार यह समक रही थी कि ये स्त्रियाँ हैं—अबला और निर्बल, इसिलए थक-थका कर स्वयं शिथिल पड़ जांयगी; और सारा कगड़ा योंही शांत हो जायगा! लेकिन हड़ताल के रूपमें उनका तांडव देखकर अब सरकारको माल्म पड़ा कि ऐसा सोचना उनकी भूल थी। फलतः अपनी भूलको सुधारते हुए सरकारने सत्यामहिण्योंके जत्थेको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया, और फोनिक्सकी टोलीकी भाँति उन्हें भी २१ अक्तूबर १६१३ को तीन-तीन महीनेका सपरिश्रम कारावासकी सजा देकर मारिजनवर्ग जलमें भेज दिया।

स्त्रियोंकी ऋनुपम वीरता ऋौर त्याग--

स्त्रियोंने निःसन्देह, इस सत्याप्रहमें सच्चे सत्याप्रहियों के धर्मका पालन करते हुए अपूर्व आत्म बिछदान, त्याग और तपस्याका परिचय दिया। जो सत्य और आप्रहका मार्ग उन्होंने पकड़ा था उसपर वे अन्त तक अगूसर होकर बढ़ते रहे, चलते रहे। उनके सामने किठनाईयाँ अनेक आई छेकिन विचिछत होनेका किसीने नाम न छिया। गांधीजीने उनकी इस अद्भत

<sup>1—</sup>Ibid p. 429.

वीरताकी सराहना करते हुए उसे 'श्रवणीतीत' बतलाया है। इन सत्यामहिणियोंके संबंधमें उन्होंने लिखा है—

"इन वहिनोंका आत्मविष्ठदान अत्यन्त विमल था। वे कानूनी दाँव-पेंचसे अनिभन्न थीं और बहुतोंको अपने मातृ-सुल्कका परिचय तक न था—उनके देश प्रेमका एकमात्र आधार 'विश्वास' था। उनमेंसे लगभग सभी अपद थीं और समाचार पत्र तक न पढ़ सकती थीं। लेकिन वे इतना सममती थीं कि भारतीयोंकी प्रतिष्ठा पर विषम आघात किया जा रहा है। उनकी जेल-यात्रा अन्तस्तलसे उठने वाले दर्द और प्रार्थना की एक पुकार थी—आत्म-श्रात्म-विदानका वह श्रुचितम स्वरूप था।"

निःसन्देह इस सत्याप्रहमें अनेक श्वियोंने घोर कष्ट सहन किया, और वळीयामा जैसी वीर षोडशीने तो सत्याप्रहकी बिलवेदी पर अपने प्राण भी निछावर कर दिये थे। उसने उज्ञासमें भरकर एक बार कहा था—अपनी मातृ-भूमिके छिए मरना कौन न चाहेगा? और जैसा उसने कहा था, उसे पूरा करके भी दिखळाया। देश पर निछावर होनेवाळी वळीयामाने सचमुच अपनी कभी भी चिन्ता न की। देशके सिवा अपना उसके छिए छुछ था ही नहीं। इसीछिए गांधीजीने छिखा है कि वळीयामा जैसी नारी-रत्न दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रह संग्राम की एक अपूर्व और पवित्र उयोति थी, जो इतिहासमें हमेशा अमर रहेगी।

स्त्रियोंकी इस अपूर्व वोरताका उस समय श्रीमती पोलकने भी 'इण्डियन ओपिनियन' में बहुत ही सुन्दर और पूर्ण विवरण

<sup>1.</sup> Ibid pp. 430-432.,

प्रकाशित किया था। श्रीमती पोलकने लिखा था ''रस्किनने कहा है-स्त्रियों के कर्त्तव्य दोहरे होते हैं; एक तो गृहस्तीके प्रति और दूसरा राज्यके प्रति। दक्षिण अफ्रीकाकी शायद ही किसी भारतीय स्त्रीने रस्किनका यह वाक्य पढ़ा हो। परन्तु सत्य बात अनेक स्थानों पर अनेक प्रकारसे स्वतः अपना प्रकारा करती है। द्विण अफ्रीकाकी भारतीय स्त्रियोंने भी मानों जान लिया था कि रस्किनका कथन नारी-जीवनका एक सत्य है। उनके कार्योंसे भी यह बात प्रमाणित हो गई कि उन्होंने वास्तवमें इस सिद्धान्तके अनुसार ही अपने कर्त्तव्यके गुरुत्वका पूर्ण पालन किया है। उन स्त्रियोंको सार्वजनिक जीवनकी कोई शिक्षा नहीं मिली थी; वे भारतीय स्त्रियोंकी तरह परदेमें रहनेवाली थीं; समाज शास्त्रका वे नाम भी नहीं जानती थीं; वे विशेषतया मजद्रोंकी स्त्रिथाँ, माताएं और कन्याएं थीं, पर उनमें घेर्य था और कर्त्तव्य पालन तथा सेवा धर्मको वे अञ्छी तरहसे जानती थीं। मौका पड़ने पर देशके प्रति अपने कर्त्तव्यका उन्होंने पूर्ण पालन किया और ऐसी वीरता एंव दृढताके साथ अपने देशकी सेवाकी, जो केवल उन्हींसे संभव थी।

पाश्चात्य प्रदेशके लोगों का यह ख्याल रहा है कि परदेमें रहनेवाली भारतीय स्त्रियां बिल्कुल अवला होती हैं, उनके विचार भी प्रशस्त नहीं हुआ करते, और सार्वजनिक कार्योमें तो उनका कोई भी अनुराग वा सम्पर्क नहीं हुआ करता। लेकिन दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय नारी-आन्दोलनने अफ्रीका और यूरोपके गौरांगों की आंखे खोल डालीं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जिन्हें वे अवला सममे बैठे थे, वे ही भारतीय स्त्रियां—जिनमेंसे कुलका

गोदमें फूनसे बंच्चे थे, कुछ का शीघ्र ही प्रसव होने वाला था, च्योर कुछ विलकुछ युवती थीं, निधड़क और निर्भय होकर घर से निकल-निकल कर सत्यापहकी हर प्रकारकी कठिनाइयां सहनेके लिए प्रस्तुत हो उसमें सम्मिलित होती जाती हैं। निःस-न्देह यूरोपियनोंके लिए यह एक नया अनुभव था। सत्याप्रहि-णियोंकी इस अनपेक्षित वीरतासे खुश होकर उनकी प्रशंसामें गांधीजीने लिखा है—''नेटालसे जो स्त्रियां आई थीं, वे सब प्रतिष्ठित और भले घरोंकी थीं। वे पैदल चलकर वालक्रस्ट तक पहुंची थीं। यहां पर वे पकड़ी गयीं, और सैकड़ोंकी संख्यामें तीन-तीन महीनेकी कड़ी सजा भुगतनेके लिए जेल भेज दी गई थीं। ट्रान्सवालसे त्रानेवाली स्त्रियां रास्तेमें खानोंसे होती हुई और सभाएँ करती ऋाई थीं। सभाओं में वे पुरुषों को उपदेश करतीं थीं कि तुम लोग काम करना छोड दो और गुलामों की तरह जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना स्वीकार करो। इन स्त्रियों के कहनेसे हजारों पुरुषों ने हड़ताल कर दी थी। मेरा तो यह विचार है कि यदि आरम्भमें ही ये वीर स्त्रियां इस प्रकार कार्य न करतीं तो जाति और देशकी मर्घ्यादा की रक्षाके लिए जो आश्चर्यजनक कार्य हुआ है, वह कदापि न हो सकताः।

हड़ताल ऋौर गांधीजी--

श्रस्तु, जैसा कि ऊपर कह आए हैं, स्त्रियों के प्रयत्नसे मज-दूरोंने हड़ताल शुरू करदी थी, श्रतः जब स्त्रियां पकड़ली गई तो हड़तालने और भी उप्ररूप धारण कर लिया। इस हड़ताल की खबर तभी तार द्वारा तुरन्त गांधीजी को भी भेज दी गई थी। इस लिये गांधीजी दोड़े दोड़े फोनिक्स से जल्दी ही हड़तालके केन्द्र नय्यार्क में चले आये थे।

न्यूकासल पहुंचने पर गांधीजीको बहुत ही विकट स्थितिका सामना करना पड़ा। खानोंमें काम करने वाले मजदूरों के निजी घर द्वार कुछ न था। वे अपने मालिकों के बनाये घरोंमें ही रहा करते थे। लेकिन इस समय इड़ताल करदेनसे उनके गोरे मालिकों ने उन्हें घरोंसे निकाल बाहर कर दिया था! इन निकाल गये इड़तालियोंकी संख्या दस-पांच भी न थी कि उनका आसानी से इन्तजाम कर लिया जाता! वे तो हजारोंकी संख्यामें वेघर-बार किये गये थे। अतः गांधीजीके सामने सबसे पहले इन असंख्य इड़तालियोंको सम्हालने का प्रश्न आ खड़ा हुआ! गांधी जी स्वयं न्यूकासलमें गरीब लेकिन उच्च आदर्शों वाले लजारस नामके एक तामिल ईसाईके यहां टिके हुए थे! ऐसी स्थितिमें उनके लिए इजारों मजदूर और उनके बीबी बचोंके लिए घरका इन्तजाम करना कठिन था!

परन्तु इस कठिनाई के होते हुए भी वे हार मानकर हड़ताल वन्द करनेको तैयार न थे! मुसीबतों और कठिनाईयोंसे घवड़ा-कर पीछे हटना गांधी के दर्शनमें नहीं है। उन्होंने निरुचय किया कि कठिनाईके सामने मुकने चौर मुड़नेके वजाय वे कठिनाईको ही मोड़कर और मुका कर चैन लेंगे। और उसका तरीका यही है कि मनुष्य कठिनाईयोंको हंसकर सिर पर उठाकर चलनेको तैयार रहे,न कि उनके नीचे दबकर घुटने टेक देवे! फलतः गांधी जीने भी यही किया चौर मकानोंको कठिनाईमें पड़े इड़तालियों को आदेश दिया कि "यात्रियोंको मांति आसमान चौर खुली

जमीनका आश्रय हो, श्रौर माहिकोंके मकानोंको त्याग दो !"
इस एक जादू भरे आदेशने मकानोंकी सारी समस्याही मानों हल
कर डाला; गांवीजीका आदेश मिलते ही सारे मजदूर
माहिकोंके मकानोंको तजकर अपने बीबी बच्चों समेत सत्यामहके
यात्री बनकर खुले श्राकाशके नीचे चले आए! इस प्रकार घर
द्वार छोड़ कर आनेवाले हड़ताली मजदूरोंकी संख्या लगभग ५
हजार थी। गांधीजीके सामने अब इस अपार सत्यामहो सैना
को खाने पिलानेकी समस्या पेश हुई, पर इसके लिए उन्हें अधिक
चिन्ता न उठानी पड़ी क्योंकि वहांके भारतीय व्यापारियोंने खाने
पकानेके सब बर्तन और सामान देकर सारी समस्याको हल
कर दिया!

परन्तु इतनी सेनाको इस तरह निरंतर ठाछी रखकर दूसरे के भोजन और सामान पर कब तक सम्हाल कर रखा जा सकता था? अतः जरूरी था कि उनके भगड़ोंका जल्दी ही निपटारा कर लिया जावे। इस विचार के अनुसार गांधीजीने अब सामुहिक आन्दोछन चलानेका निश्चय किया। इस आन्दोछनका रूप भी विना परवानोंके 'सीमा' का अतिक्रमण करना रखा गया। फलतः इस योजनाके अनुसार मजदूरोंकी सत्याग्रही 'शांति सेना' को अब ट्रान्सवालकी सीमामें प्रवेश करना था। न्यूकासछसे ट्रान्सवालकी सीमा लगभग ३६ मील पड़ती थी। पर गांधीजीके पास रेल द्वारा इतनी बड़ी सेनाको चहां पहुंचाने के छिए धन तो था नहीं, इससिए पैदछ ही 'अभियान' करनेका निश्चय किया गया।

<sup>1.</sup> Satyagraha In south Africa. p. 435.

गांधी और कान्फ्रेन्स--

अभियानकी तैयारियां हो रही थीं कि इसी वीच डरबनसे मिलमालिकोंने गांधीजीको अपनी कान्फ्रोन्समें आनेका निमंत्रण भेजा। गांधीजी इस निमंत्रणके बुलावे पर तुरन्त डरबन गये, श्रोर उनकी इच्छानुसार मिल मालिकोंसे मिले। किन्तु यह मिलना-जुलना किसी अर्थका न साबित हुआ। उनके साथमें मिल मालिकोंने व्यवहार तक अच्छा न किया । वस्तुतः गरीबोंको श्रपने मुखका नेवला समभनेवाछे गोरे श्रमीर गांधीजी पर रुष्ट हो रहे थे. क्योंकि वे समझते थे कि हडताल कराकर गांधीने उनके त्राहार पर त्राधात पहुंचाया है। मजदूरोंको त्रपने आनन्दका जरिया भर समभनेवाले अमीर वास्तवमें मजदूरोंके निजी सुख और सौख्यको सममत्नेमें असमर्थ थे। अतः मजदूरोंकी भी माँगे हुआ करती हैं, इससे वे बेखबर से थे। उन्हें तो केवल अपने काम और उसके हर्जेका खयाल था। इसलिए उन्होंने चिढ़कर श्रीर कुद्ध होकर गांधीजीको धमकी दी और आगाह किया कि यदि मजदूर जल्दी ही काम पर न लौटाये गये तो उन्हें भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गांधी कची मिट्टीके न बने थे जो इस धमकीसे तिडक जाते। उन्होंने मिल मालिकोंकी इस धमकीका शान्त होकर गम्भीर वाशीमें इतना ही उत्तर दिया कि 'किसी व्यक्तिका अपने मान और प्रतिष्ठाके खोनेसे बढ़कर और भला क्या नुकसान हो सकता है? बहुत संतोष है कि मजदूर भी इस तथ्य को पहुंच चुके हैं।" इस अनपेक्षित प्रत्युत्तरको पाकर मिलमालिक सौचमें पड़ गये कि इसका क्या अर्थ हो सकता है ; और गान्धी उन्हें इसी चिन्तामें

<sup>1.</sup> Ibid pp. 443-444.

डूबते-उतराते छोड़कर तुरन्त डरबनसे न्यृकासल छौट आये।

नहान ऋभियान-

न्युकासलमें मजदूरोंका तांता बढ़ता ही जा रहा था! गांधी जीने वहां पहुंचते ही सबकी एक सभा बुलाकर मिछ माछिकोंसे हुई बातचीत और समझौतेके भंग होनेका पूरा व्योरा उन्हें बतला दिया। इसका जो कुपरिगाम होनेको था, उस पर भी उन्होंने सम्चित प्रकाश डाला! अन्तमें उन्होंने मजद्रोंको अपने मान-वीय अधिकारोंके लिए तैयार रहनेको अनुप्रेरित किया, लेकिन साथही उन्हें यह भी स्पष्टतया जतला दिया कि अपनी सामर्थ्यको भळी-भांति जान और समझ कर ही वे त्रागेका माग लें। छिए गांधीजीने प्रत्येकको कडी चेतावनी दी कि जो व्यक्ति अपने को कमजोर पाता हो, कठिनाईयोंको उठानेमें घवराता हो, वह सत्याप्रह प्रारम्भ होनेसे पूर्वही उससे अलग हो जाय! किन्तु मजदरोंमें एक भी ऐसा न निकला जो जीवनके संघर्षमें पडनेसे चवरा उठा हो ! निःसन्देह गांधीकी वाणीने उनमें आत्मवल ऋौर श्रात्मगौरव जागृत कर मानवोचित साहस पैदा कर दिया था! इसीलिए सत्याप्रहके विराट-रूपका अवलोकन करनेके बादभी वे । दृढ और गंभीर बने रहे ! वे जरूर गरीब थे अपढ थे, पर 'मुक्ति' के लिए प्यासे हो रहे थे ! अतः सभी मजदरोंने एकरूप होकर दृढ संकल्प किया कि वे गुलामीकी जंजीरको हिलाकर और झटका कर ही चैन लेंगे।

ऐसी शक्तिशाली सेनाको पाकर गांधीजीके लिए अब सिवाय कूच करनेके कुछ सोचनेको न रह गया था! फलतः उन्होंने ट्रान्सवालकी सीमाको लांघनेके हेतु २८ अक्तूबर १९१३ का दिन 'अभियान' के लिए घोषित कर दिया! घोषणाके अनुसार नियत तिथिको गांधीजीके नेतृत्व में मजदूर सत्याप्रहियों की विशाल सैना ट्रान्सवालकी ओर अप्रसर हुई और चार्ल्स टॉडनमें उसने अपना पहला पड़ाव डाला! मजदूरोंकी सत्याप्रही सैनामें इस समय कुल स्त्री, बच्चे और पुरुषोंको मिलाकर करीब ५ या ६ हजार व्यक्ति थे! अतः इतने अधिक लोगोंके लिए चार्ल्सटॉडन जैसे लोटेसे नगरमें मकानोंका मिलना कठिन होने से स्त्री और बच्चोंके अलावा बाकी सबको नीले आसमानके तले खुली धरतीमें डेरा लगाना पड़ा! इस सैनाके अभियान और प्रथम पड़ावके बारेके समाचार गांधीजी के मित्रोंको माल्म हो चुके थे, इसिलये उनके कुछ एक यूरोपियन और भारतीय साथी उन्हें सैनाके इन्तजाम आदिमें मदद पहुंचानेके लिए पहलेसे ही चार्ल्सटॉडन में आ पहुँचे थे।

सत्याप्रही सैनाकी संख्या भी रोज बढ़ती जाती थी, क्योंकि कोयलेकी खानोंसे गिरते पड़ते और रास्तेकी अनेक किठनाइयोंको मेळते उठात मजदूर स्त्री और पुरुषोंका आना जारी ही था! पर इस प्रवाह और बाह्य हळचळको छोड़कर चारों ओर शांत गंभीरता ही नजर आती थी! सब मजदूर आनेवाले भविष्यकी प्रतिक्षामें मौन और तल्ळीन से थे! उनकी गंभीर और शांत मुद्रासे ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी धावे पर जानेवाले सैनिक नहीं, बरन् तापसी और तीर्थ यात्री हैं, जो भगवानकी खोजमें विरक्त होकर घरसे निकल पड़े हैं। अतः चार्ल्सटॉउनमें डेरा छगाकर वे शांत-गंभीरताके साथ निर्द्रन्द्ध और निर्भय सा होकर पड़े थे! वे जानते थे कि वे ट्रान्सवाल

सरकारसे भिड़ने जा रहे हैं, पर तब भी उनके चेहरों पर भय और चिन्ताके कोई छक्षण न दिखाई पड़ते थे! उनका प्रकाश, उनका उल्लास और उनका पथप्रदर्शक तथा नेता गांधी जब उनके साथमें था, उन्हें भय और चिन्ता ही क्या थी?

नवम्बर आया! गांधीजीने सरकारको पुनःचेतावनीके तौरपर एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'मजदूर सत्याप्रहियों की सौना ट्रान्सवालमें बसनेके इरादेसे नहीं आ रही है, और उनका अभिप्राय केवल अपने ऊपर होनेवाली अनीतियोंका विरोध करना है। पर यदि सरकार ३ पौंडके करको हटा देवे तो हड़ताल खतम करदी जायगी और मजदूर सैना कामपर लौट आवेगी। लेकिन यदि कर हटानेसे इनकार किया गया तो सत्यापहियोंकी 'शांति सैना'—ट्रान्सवालकी सीमाओंका अतिक्रमण कर देगी! इसलिए सरकार यदि चाहे तो उन्हें चाल्सटॉउनमें ही गिरफ्तार कर सकती है।'' परन्तु इस पत्रका सरकारने अहंकार में आकर उत्तर तक देना उचित न समभा! उसका शायद यह खयालथा कि दीन-हीन मजदूर ताकतवर गोरी शाहीका मुकावला ही क्या कर सकेंगे? यह तो उन्हें वाद में मालूम हुआ कि भारतके अहिंसक गैरिवाल्डी गांधी ' और उसकी गरीव किन्तु तापसी 'शांति सैना' अपने आत्मवलसे

१ गैरिबाल्डी इटलीकें स्वातंत्र संग्रामका एक वीर योद्धा और नेता था। नेपोलिटन राजाओं से उसने इटली को स्ततंत्र कराने में आदचर्यजनक कार्य किया था! १८६० में केवल एक हजार मामूली सैनिक साथियों को लेकर उसने नेपोलिटन साम्राज्यकी अपार शिक्तका मुकावला किया, और सफलतापूर्वक उन्हें दो युद्धों में इराकर सिसलीसे हट जानेको मजबूर कर दिया!

भालोंके नोक और बन्दुकोंके कुन्दोंको तोड़ मरोड़ सकती है, और अन्यायको सिर भुकानेके लिए मजबूर कर सकती है!

यूरोपियनों का क्रोध-

ंगांधीजीकी 'शांति सैना' के आक्रमणकी तैयारियां देखकर वोलकस्टके यूरोपियनोंका खून खोल उठा। वे क्रोधसे उन्मत्त होकर बढ़-बढ़ के धमिकयाँ देने लगे, और बहकमें यहां तक कह गये कि यदि भारतीयों ने ट्रान्सवालमें घुसनेका सचमुच प्रयास किया तो वे गोलियां चलाकर उन्हें रोकेंगे, पर आगे न बड़ने देंगे। यूरोपियनोंकी जिस सभामें ये सब उप्रताएँ दिखाई जा रही थीं, उसमें गांधीजीके जरमन मित्र कैछनबक भी मौजूद थे। अतः उन्होंने बहके हुए यूरोपियनोंको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हुए उन्हें यह सममाना चाहा कि "सत्याग्रही भारतीय-जन वीर पुरुष हैं। वे ट्रान्सवालमें वसनेको नहीं आ रहे हैं, वे तो केवल न्यायके विरुद्ध उनपर लगाये गये ३ पौंडके टैक्सका विरोध करना चाहते हैं। वे तुम्हारी गोलियोंसे डरनेवाळे भी नहीं हैं। वे पीछे न हटेंगे--गोलियोंका सामना करते हुए वे आगे बढ़ते ही चलेंगे। इसलिये आपलोग सावधान हों और अत्याचार करनेसे हाथ रोकें।"ै लेकिन क्या दुर्योधनि वृत्तिके यूरोपियनोंपर इस विदुर-उपदेशका कोई प्रभाव पड़ सका ? अत्याचारी, अन्यायी और निरंकुश सत्तावाले वस्तुतः जवतक अपने पशुबलकी निरर्थकताको प्रत्यच नहीं देखलेते अकड़े ही रहते हैं। कृष्णने दुर्योधनको कितनी बार समभाया-किन्तु क्या वह माना था ?

<sup>1.</sup> Satyagraha In South Africa, pp. 457-59.

जनरल स्म्यसको ऋाखिरी चेतावनी —

जैसा कि कैछनबकने गोरोंकी सभामें उद्घोषित किया था, गांधीजी और उनकी सत्यायही सैनापर यूरोपियनोंकी धमकीका कोई असर न हो सका। वे दृढ थे और अभियानकी पूरी तैयारी कर चुके थे। युरोपियनों की सभाके दो ही दिन बाद गांधीजीने जनरल स्मट्सके सेक्रेट्री द्वारा उसको फोनसे अन्तिम चेतावनी भिजवाई कि "मैं अभियानके लिए पूरा तैयार हो चुका हूँ। वोळकस्टके यूरोपियन क्रोधमें हैं, और संभव है, हमारे प्राणों के लिए संकट भी उपस्थित करें! आशा है, जनरल भी ऐसी चीजको पसन्द न कर सकेंगे ! यदि जनरल ३ पौंडके टैक्सको रद करदें तो मैं अभियानको रोक सकता हूँ, मैं कानूनको तोड़नेके हित ही तोड़ना नहीं चाहता, किन्तु उसके छिए मजवूर किया जा रहा हूँ।" किन्तु सद्भावनाओं से पूर्ण इन बातों को तुच्छ सममकर युनियन सरकारका सेकेट्टी तक सुननेको तैयार न था। इसलिए उसने उक्त संदेशको स्मेट्स तक पहुंचाये बिना स्वयं ही गांधीजीको यह रूखा और ऋहंकारपूर्ण उत्तर भेजा कि 'जनरल स्मट्स तुमसे कुछ वास्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए तुम्हें जो करना हो करो ।"

न्त्रभियान जारम्भ--

उक्त सौजन्य रहित उत्तर गांधीजीको ५ नवम्बर १९१३ को प्राप्त हुआ था! यह उत्तर स्पष्टतः यूनियन सरकारकी तरफसे

<sup>1.</sup> Ibid. p. 456.

भारतीयोंको एक चुनौती थी, जिसका स्पष्ट मतलब था कि बिना युद्ध छड़े सरकार कोई बात सुननेको तैयार नहीं है! अतः गांधी जो इस चुनौतीके लिए पहले ही से तैयार थे, युद्ध लड़नेके लिए प्रस्तुत हो गये! पर सरकार और भारतीयोंके बीचका यह युद्ध एक प्रेक्षकके लिए प्रत्यच्ताः देखनेमें हाथी और चींटीके बीचका एक युद्ध था! इस युद्धमें एक तरफ रौद्र और प्रवल गोरी साच थी, दूसरी तरफ निरीह और निहन्थी जनता! संक्षेपमें यह हिंसा और अहिंसाकी एक ऐसी अनोखी लड़ाई थी, जैसी दुनियाने पहले कभी न देखी होगी! अतः संसारकी आँखें गांधी और यूनियन सरकारके इस असामान्य संघर्षकी ओर आकृष्ट होकर उसके परिणामको देखनेके लिए उत्सुक हो उठीं!

युद्ध निश्चित हो जानेसे ६ नवम्बर १९१३ को प्रातः ६ वजकर ३० मिनटपर ईश्वरकी वन्दनाके साथ गांधीजीने अपनी 'शांति सैना' को, जिसमें २,०३७ पुरुष, १२७ स्त्रियां और ५७ वच्चे थे, छेकर ट्रान्सवाछकी ओर कृच कर दिया! दिनभर चलनेके परचात् संध्याको ५ वजे यह शांति सैना पल्मफोडं (Palmford) पहुंची! योजनानुसार यह उनका पहला पड़ाव था! अतः रातको सारी सैनाने वहीं पर विश्राम किया।

## गांधीजीकी पहली गिरफ्तारी —

रातको जब सारी सैना खा-पीकर निश्चित होकर सो रहीं थी, एक यूरोपियन पुलिस अफसर चोरकी भांति द्वे पांच पड़ावमें आया और चुपकेसे गांधीजीको अलग बुलाकर उसने उन्हें गिरफ्तारीको सूचना दी! इस सूचनाके पाते ही सैनाका

### महात्मा गाधो

नेतृत्व अपने साथी थीं. पी. के. नायडू के हाथों में सौपकर गांधीजी गड़बड़ी फैलनेके भयसे विना अपनी सैनाको खबर किये चुपचाप पुलिस अफसरके साथ हो लिए। बेचारी 'शांतिसैना' इस समय निश्चिन्त होकर सो रही थीं, इसलिए उसे सुबहसे पूर्व इस दुर्घटनाका पता भी न चल सका। सुबह जब सैनाको अपने नेताके छीने जानेका समाचार मिला तो उनके दुःखका ठिकाना न था।

इधर गांधीजी गिरफ्तार होनेके बाद ७ नवम्बरको वोलकस्ट की अदालतमें पेश किये गये। लेकिन अदालतने तुरन्त कोई काररवाई करनेके बजाय १४ ता० तकके लिए मुकदमा मुल्तर्वा कर दिया। इसपर गांधीजीने फिरसे मुकदमा पेश होनेके समय तकके लिए जमानत पर रिहाईकी अर्जी पेश करदी। अदालतने इस अर्जीको स्वीकार किया और ५० पौंडकी जमानत लेकर उन्हें रिहा कर दिया।

# दूसरी गिरफ्तारी--

अदालतसे छूटते ही गांधीजी पुनः तुरन्त शांतिसैना में आ मिले। उनके इस आकस्मिक पुनर्मिलनसे अपने नेताके छिन जानेसे सैनिकोंके हृद्यपर जो उदासी छा गयी थी, प्रफुल्लतामें विलीन हो गई। अपने नेताको अपने बीचमें देखकर सबके हृद्य तरंगित हो उठे, और शिथिल हुआ जोशने फिर वल पकड़ लिया। इस प्रकार उमंगित और तरंगित होकर शांति सैनाका अभियान और तेजीसे आगे बढ़ने लगा। सैनाके इस दुत आभियानसे सरकार चिन्तित हो उठी। इस प्रगतिके तल पर सरकारको स्पष्टतः गांधीजी की छाया दिखाई दी, और इसलिये उनका मुक्त रहना उसे बहुत ही खतरनाक माख्म दिया। फलतः घवड़ायी हुई सरकारने ८ नवम्बरको ही (गांधीजीको रिहा हुए अभी मुश्किलसे एक ही दिन हुआ था) स्टैनड्टन (Standerton) में गांधीजीको ढुवारा गिरफ्तार कर अदालतके सामने ला खड़ा किया। लेकिन अदालतने इस बार भी उनका मामला २१ ता० तकके लिये मुल्तवी कर दिया, और ५० पौंडकी जमानत पर वे पुनः रिहा कर दिये गये। रिहा होनेपर गांधीजी पहलेकी भाँति तुरन्त फिर सत्याप्रही सैनामें आ मिले। पर इसी समय कुद्ध सरकारने श्री. पी. के नायडू सहित गांधीजीके ५ अन्य सााथियों और सहयोगियोंको गिरफ्तार कर जेलमें ठूँस दिया। सरकारके इस कृत्यसे स्पष्ट हो गया कि अब वह पूरी तरहसे उत्तेजित और चिन्तित हो उठी है और जिस किसी प्रकारसे शांति सैनाके बढ़ावको रोकनेके लिए उतावली हो चली है।

#### तीसरी गिरफ्तारी-

लेकिन सरकारके प्रहारोंकी परवाह न कर शांति सैना गांधी जीके साथ निर्वाध गतिसे आगे बढ़ती ही जाती थी। ९ नवम्बर को गांधीजी और उनकी सैना टीकवर्थमें आ पहुंची। यहाँपर गांधीजीके अंग्रेज मित्र पोलक भी उनसे आ मिले। गांधीजीकी इच्छा हुईकि द्त्रिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी स्थिति और उनके आन्दोळन पर प्रकाश डालनेके लिए तुरन्त ही पोळकको भारत भेजें, परन्तु परिस्थिति वश ऐसा न किया जा सका। दुर्भाग्यसे

गांधीजी तीसरी बार उसी दिन, जब उनकी पोलकसे मेंट हुई थी, गिरफ्तार कर लिये गये। इस स्थितिके उत्पन्न हो जानेसे शांति सैनाके संचालन और नेतृत्वका भार पोलकके सिरपर चला आया, और इसलिये उन्हें तत्काल भारत जानेका विचार छोड़ देना पड़ा।

### गांधीजीको सजा -

गांधीजी इस बार डन्डो (Dundee) के बारन्ट पर गिरफ्तार किये गये थे। अतः गिरफ्तार होने पर वे डन्डी ले जाये गये, और ११ नवम्बरको वहाँकी अदालतमें उनपर मुकदमा भी पेश हो गया। गांधीजी पर सरकार द्वारा यह जुर्म छगाया गया था कि उन्होंने मजदूरोंको नैटाल छोड़नेके लिए उकसाया है। उन्डीकी अदालतने सरकारके इस दावेको स्वीकार किया, और बिना कुछ अधिक सोचे विचारे गांधीजीको ९ महीनेका सपिश्रम कारावास दंड देकर सींकचोंमें डाल दिया। सरकार यह देखकर खुश हो उठी कि आँधीका सूत्राधार गांधी कठघरेमें फँस गया है, और इसलिये अब आंधीका वेग थम जायगा। लेकिन सरकार भूलमें थी। आँधी तो चल चुकी थी, और अब गांधीको बन्द कर उसके रोकनेका प्रयास निष्फल था।

गांधीके पकड़े जाने और कैंद होनेके बाद भी शांति सेनाका बढ़ाव पूर्ववत् नियमित रूपसे जारी रहा। १० ता० नवम्बरको शांति सेना पोलकके नेतृत्वमें अप्रसर होती हुई टीकवर्थसे सुबहको प्रेनिलन्गस्टाड (Greylingstad) होती हुए बलफोर (BalFour) में आ पहुंची! इस बढ़ावसे सरकार बहुत ही व्यप्र

हो उठी ! वह किसी भी हालतमें अब इस सैनाको और आगे न सरकने देना चाहती थी! अतः मजदरोंकी सैनाको गिरफ्तार करनेके लिए सरकारने पहले ही से इमीयेशन आफी-सर चीमनीको पुलिस-द्लके साथ बलकोर भेज रखा था! साथ ही सरकारने गिरफ्तार मजदूरोंको नैटाछ वापिस लेजानेके छिए तीन स्पेशळ गाड़ियां भी स्टेशन पर तैनात कर रखी थीं ! श्रतः मजदूर सैना ज्योंही बलफोर पहुंची, पुछिस उन्हें गिरफ्तार करनेके लिए आगे बढ़ो। लेकिन पुलिसकी इस काररवाईसे मजदूर सत्यायहियोंकी प्राकृतिक शांतिको तजकर उम्र हो उठे! उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह जतला दिया कि जब तक गांधी स्वयं वहां श्राकर उन्हें अनुमति न देंगे, वे गिरफ्तार न होंगे! सरकारी श्रफसर सत्यामहियों के साथ किसी प्रकारके संघर्षकी आशंका न कर अपने साथ बहुत कम पुलिस लेकर आये थे। ऋतः स्थिति उमहो जानेसे वे वड़ी कठिनाईमें आपड़े ! किन्तु अफसरों को अधिक देर तक यह परेशानी न उठानी पड़ी, क्योंकि मजदूर सैनाके नेता पोलक और कच्छलिया सेठने अन्तमें मजदूरोंको सत्यायहियोंके आदर्श श्रौर कर्त्तव्य पर चलते हुए गिरफ्तार होने श्रौर जेल जाने के लिए तैयार कर लिया! फलतः सरकारी अफसरोंको अव मजदरोंके साथ कोई कठिनाई न उठानी पढी, श्रौर सरलतासे सारी शांति सैनाको गिरफ्तार कर वे नैटाल ले चले। सैनाके इस प्रकार गिरफ्तार होनेके कुछ ही समय बाद सरकारने गांधीजीके परम भक्त और सहयोगी श्री पोलक तथा कैछन बकको भी गिरफ्तार कर बोलकस्ट जेलमें डाल दिया।

### तीनों साथी एक साथ--

- डन्डीके मामलेके बाद सरकारने गांधीजी पर इस बातकां लेकर कि उन्होंने अनिधकारी व्यक्तियोंको द्रान्सवालमें प्रवेश करनेमें सहयोग दिया है, एक और मामला खड़ा कर दिया! अतः इस मामलेको लेकर सरकारने उनपर वोलक्रस्टकी अदालतमें एक और मुकदमा दायर किया! फलतः उन्हींके मुकदमेके दो दिन बाद ही १३ ता० को गांधीजी वोलक्रस्ट ले जाये गये, और १४ ता० को मुकदमेकी सुनवाईक लिए उन्हें वहां की अदालतमें हाजिर किया गया। सरकारकी मन्शाके अनुसार सरकारकी इस अदालतने गांधीजी पर आरोपित अपराधको सही स्वीकार कर उन्हें तीन महीनेकी सख्त कैदकी सजा दे डाली।

गांधीजीके अनन्य साथी कैंतेनवक और पोछक पर भी १५ और १७ नवम्बरको इसी अदाछत में हड़ताछियोंको मदद पहुंचानेके अपराधमें मुकदमा चछा और इन दोनों का भी तीन-तीन महीनेकी सख्त कैंदकी सजा दे दी गयी।

इस प्रकार तीनों साथी वन्दी हुए और तीनों एक ही साथ बालकस्ट जेलमें रखे गये। किन्तु सरकार तीनों मित्रोंका अधिक दिनों तक एक साथ रहना बरदास्त न कर सकी, श्रौर इसलिए जल्दी ही तीनोंको तीन श्रलग जेठोंमें कर दिया गया। गांधीजी को औरंजियाकी जेठमें रखा गया; कैठनबक प्रिटोरिया जेठ भेजे गये, और पोठक जरम्सिट्न जेठमें डाठ दिये गये!

# मजरूर सञ्चात्राहेयों पर ऋमानुषिक ऋत्याचार--

गांधीजी आदि नेतात्रोंको जलमें ठू सनेके बाद निश्चिन्त होकर सरकार मजदूरों के साथ मनमानासा वर्ताव करने लगी। मजदूरोंको वलफोरमें गिरफ्तार करनेके बाद उन्हें घसीट कर नैटाल ले जाया गया, और वहाँपर खानों के केन्द्रमें उन्हें बन्दी बनाकर रखा गया। यहाँ पर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा प्राचीन समयमें रोममें गुलामोंके साथ किया जाता था। सरकार हर किसी तरहसे मजदूरोंको खानोंपर काम करनेके लिए मजबूर करना चाहती थी। छेकिन बीर सत्याप्रही मजदूरोंने काम करनेके छिए हाथ उठानेसे साफ इन्कार कर दिया था। वे अब जागरूक हो चुकेथे, इसलिए गुलाम बनकर जीवन-यापन करनेको कतई तैयार न थे। परिणामतः इस असहयोगसे खीजकर सरकारने उनको अनेक अमानुषिक तरीकोंसे पीड़ित करना शुरू कर दिया। उन बेचारे निहत्थे मजदूरोंकी पीठपर कोड़े बरसाये गये, उन्हें जितनी कठोरतासे हो सका पीटा और मारा गया, और त्रात्मिक यन्त्रणा पहुंचानेके छिए उन्हें भद्दीसे भूदी गालियां भी दो गयीं। किन्तु इन सब अत्याचारों और पीड़ाओं-को वीर 'शांतिसेना' शांतिके साथ बरदाइत करती च छी गयी। निःसन्देह गांधीजीके सत्याग्रहके सत्य और ऋहिंसाके सिद्धान्तको वे हृद्यंगमकर चुके थे, और इस बातको पूरी तरहसे सममते थे कि उनका कल्याण सब कुछ 'सहने' में ही है। और सचमुच मजदूरोंकी यह सहनशीलता बड़ी ही प्रभावोत्पादक साबित हुई। नेटालके उत्तरी और दक्षिणी किनारोंकी खानों में काम करनेवाले भारतीय मजदूर, जो अभी तक सत्यामहमें शामिल न हुए थे,

अपने न्यूकासलके निरीह और शांत मजदूर भाइयोंपर ऐसा अत्याचार होता देख विगड़ उठे और फौरन काम बन्दकर नृशंस सरकारके विरुद्ध सत्याग्रहमें कूद पड़े।

मजदूरोंकी इस बढ़ती हुई घृष्टताको देखकर सरकार अव और भी आग बनकर भभक उठी। मजदूर सत्याम्रहियोंको द्वाने और बलपूर्वक उन्हें काम पर लगानेके लिए सरकारने अव सशस्त्र घुड़सवार पुलिससे काम लिया, लेकिन इससे भी कोई फल न निकला। फौज और पुलिससे जरा भी चिन्तितन होकर सत्यामही अपने असहयोग पर डटे ही रहे और अड़े ही रहे।

सरकारने क्रोधसे उन्मत्त होकर तब गोलियाँ चलवायीं; लेकिन 'गोलियाँ' भी सत्याग्रहियोंको भुकानेमें असमर्थं साबित हुई। क्योंकि मरनेका उन्हें भय ही न रह गया था, और भुकनेके लिए वे तैयार न थे। पर सरकारका अत्याचार तब भी रुकनेका नाम न लेता था।

## भारत में प्रतिध्वनि--

गोरीशाहीके इन अत्याचारोंकी प्रतिध्विन भारत भी पहुंची।
गोखले भारतीय मजदूरों पर होनेवाले इन अत्याचारोंकी दारण
कथाओंको सुन सुनकर खुब्ध हो उठे। उनके साथ संपूर्ण
भारत भी रोष और पीड़ासे कराह उठा। फलतः भारतमें सर्वत्र
सभा-सोसाइटियों और समाचार पत्रोंमें गोरे अत्याचारोंकी
निन्दा और भत्सेनाकी जाने लगी। हिन्दुस्तानके तत्कालीन
वाइसराय हार्डिंज तकका खून गोरोंके उक्त अत्याचारोंकी
कहानी सुनकर खोल उठा। १६१३ दिसम्बरको कुद्ध वाइसराय

ने मद्रासकी एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए दक्षिण अफ्रीकाके सरकारकी कड़ी आलोचनाकी और मजदूरों पर होनेवाले अत्याचारों पर चोभ तथा क्रोध प्रकट किया। निःसन्देह भारतकी इस प्रतिक्रियाका दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय आन्दोलन पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा, और दूसरी तरफ गोरी सरकारकी अनीतिका भी सारी दुनियामें भंडा-फोड़ होगया।

भारतीयोंकी दृढ़ता ऋौर सरकारका भुकना--

इधर गोरी सरकार जितना बढ्कर और तीव्र होकर श्रात्या-चार करती जाती थी भारतीय मजदूर सत्याग्रही भी उतनी ही दृद्ता श्रीर शक्तिके साथ उनका सामना करते जाते थे! न्यूका-सलमें सरकारने जो आग भड़काई थी, उसकी चिनगारियोंसे अब फोनिक्स भी भभक उठा था ! फोनिक्स नैटालके उत्तरी तट के खानों में काम करनेवाले मजदूरोंका केन्द्रथा ! पर सरकार इस समय चौकन्नी हो रही थी, इसिंछए फोनिक्सके उठते हुए विप्लव पर प्रारम्भमें ही उसकी क्रोधित निगाहें जा पड़ीं, श्रीर उसने चुन-चुन कर वहाँके तमाम नेताओंको तुरन्त गिरफ्तार कर छिया ! अपनी घबराहट ऋौर उत्तेजनामें सरकार अपराधी और गैर अपराधीका अंतर तक भुला चुका थी, श्रोर इसलिए बिना किसी कारणके उसने इण्डियन ओपीनियनके अंगरेजी भागके सम्पादक वेस्टको भी गिरक्तार कर जेलमें डाल दिया। इन सब नेताओं के गिरफ्तार हो जानेसे सत्यायहियों को सहायता पहुंचाने और मार्ग बतानेके लिए अब कोई भी नेता वाहर न रह गया था ! और इस इच्छासे ही सरकारने नेतात्रोंको सीकचोंमें डाला भी था। पर नेतात्रोंसे विलग होकर अकेले पड़ जाने पर भी जागरूक

मजदूर निडर होकर अडिग बने रहे। वे किसी भी हालतमें सर-कारकी कदम बोशी के छिए भुकनेको तैयार नथे। सरकार यह देख सोचमें पड़ गई। उसे सूझ ही नहीं पड़ रहा था कि क्या करे, क्या न करे? वह अब महसूस करने छगी थी कि शस्त्रोंके प्रहार इन निहत्थोंकी पीठ पर जैसे बेअसर हो जाते हैं।

भारतकी निगाहें भी इस समय द्विण अफ्रीका पर लगी हुई थीं! अतः वहाँ के अत्याचारोंकी खबरसे चिन्तित होकर गोखलेने सी. एफ ऐन्ड्रूजको तुरन्त द्विण अफ्रीका जाकर सत्यागृहियोंको सहायता पहुंचानेका आग्रह किया। भारतके दीनजनोंके वन्धु ऐन्ड्रूजने बड़ी प्रसन्नताके साथ इस पुनीत कार्यका भार अपने ऊपर लिया और तुरन्त अपने मित्र पिटर्सन के साथ दक्षिण अफ्रीकाके लिए चल पड़े।

लेकिन इसी बीच सरकार भी अपने दमन और अत्याचारों से खुद ही थक कर और परेशान होकर सममौताकी राह ढूँढ़ने छगी थी। अतः भारतीयोंको शांत करनेके छिए जनरछ स्मट्सने भारतीय मामलेकी जाँचके लिए तुरन्त एक कमीशन नियुक्त कर दियाथा। इस कमीशनके सदस्य तीन यूरोपियन थे। सममौतेके छिए जमीन तैयार करनेको चतुर सरकारने गांधीजी और उनके साथी—कैछन बंक तथा पोछकको १८ दिसम्बर १९१३ को बिना शर्त रिहा भी कर दिया। इनके बाद शीघ्र ही वेस्ट भी छोड़ दिये गये।

जेलसे छूटते ही गांधीजी तथा उनके साथी डरबन आये। यहांसे तुरन्त २१ दिसम्बर १९१३ को गांधीजीने स्मट्सको एक जोरदार पत्र छिखा जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कमीशनमें किसी भारतीय विरोधी यूरोपियनको न रखा जाय; कमसे कम एक भारतीय कमीशनका सदस्य हो; सब सत्याप्रही कैदी तुरन्त रिहा कर दिये जायँ; और यदि मजदूरों पर हुए अत्याचारों के संबंधमें हमसे गवाही लेनी हो तो हमें खानों व कारखानों के केन्द्रमें जाने दिया जाय। इस पत्रमें गांधीजीन यह भी साथही साथ घोषित कर दिया था कि अगर उनकी ये शर्ते स्वीकार न की गईं तो वे फिरसे सत्यागृह शुरू कर देंगे।

किन्तु सरकार त्रभी भी ऐंठी हुई थी। २४ ता॰ दिसम्वरको सरकारके त्रध्यक्ष जनरल स्मट्सका गांधीजीको रूखासा उत्तर मिला कि कमीशनमें उनकी शर्तपर सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। फलतः गांधीजीने त्रपनी पूर्व घोषणाके अनुसार एक जनवरी १६१४ से पुनः सत्याग्रह करनेका ऐलान कर दिया।

इसी समय ऐन्डू ज भी डरबन आ पहुंचे। दोनों मित्रोंकी यह प्रथम मुलाकात थी। इधर घटना चक्र भी बदलता जा रहा था। दक्षिण अफीकाकी यूनियन रेलवेके यूरोपियन कार्यकर्ताओं ने यकायक हड़ताल बोल दी थी। अतः गांधीजीके कुछ भारतीय मित्रोंने उन्हें इस अवसरका फायदा उठाकर तुरन्त सत्यायह शुरू कर देनेकी राय दी। किन्तु गांधीजी किसीकी मुसीवतों पर पनपनेवालों में से नहीं हैं, उनके सत्यायहके सिद्धान्तमें दूसरे की मूसीवतों से अपना फायदा उठाना बिलकुल अमान्य और वर्जित है। फलतः गांधीजीने अपने मित्रोंकी इस पापपूर्ण आकांक्षाको द्वाते हुए सण्ट घोषित कर दिया कि यदि सत्यायहकी आवश्यकता हुई तो रेलवे हड़तालके खतम होनेपर हो उसे छेड़ा

जा सकेगा। गांधीजीकी इस निर्मल घोषणा और अशत्रु भाव को देखकर प्रतिशोधी और प्रतिहिंसक संसार चिकत हो उठा। शत्रुपर दया वा करुणा करनेका यह अद्भुत व्यापार निःसन्देह दुनियाके लिये नया सा था। अतः गांधीके शत्रु भी उनकी इस व्यापक करुणासे पियल कर द्रवित हो उठे; तथा कठोर और गोरी सरकार भी भारतीयोंके इस अपूर्व बिलदान और त्यागसे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। सत्याप्रहकी यह महत्वपूर्ण विजय थी। गांधीने अन्ततः—सरकारके हृद्यको अपने स्नेहकी आंचसे नरम कर दिया था।

सरकारको विपद्भस्त पाकर गांधीजी भी अव यह चाहने छगे थे कि अच्छा हो यदि किसी तरह भारतीयों और सरकारके वीच शांतिपूर्वक सममौता हो जाय। अतः उन्होंने स्मट्ससे मिलनेके छिए एक प्रार्थना पत्र भेजा। यह प्रार्थना स्वीकार कर छी गई और तद्नु-सार गांधी अपने मित्र एन्ड्रू जको छेकर स्मट्ससे मिछने प्रिटोरिया पहुंचे। यद्यपि इस बार स्मट्स बड़ी जल्दीसे मिलनेको तच्यार हो गये थे, छेकिन ये वे ही स्मट्स थे जिन्होंने 'अभियान' के प्रारम्भमें भारतीय नेताकी कोई बात तक सुननेसे इन्कार कर दिया था। तो क्या अब स्मट्सका हृदय बदछ गया था १ ऐसा सममना गछत होगा। उसका हृदय भीतरसे वस्तुतः पूर्वकी माँति ही दुरंगा और अचाछी बना रहा, जैसा कि उसके सममौतेके बादके और आजके कारनामों से प्रत्यन्त ही है। वह इस समय असछमें सत्याप्रहियोंके पौरुषको द्वानेमें असमर्थ हो उठा था, और इसीछिए भय और नीति वश सममौतेके छिए तैयार हुआ था, बदछा कदापि नहीं। अस्तु जिस किसी तरहसे इस बार गांधीजी और जनरल स्मट्स मिले और उनमें बहुत-सा पत्रव्यवहार भी चला ! गांधी-जीने अन्तमें स्मट्सके सामने निम्न शर्ते पेश कीं,—भारतीयोंसे उनके मामलेमें सलाह ली जायेगी, कमीशनके काममें भारतीय रोड़ा न अटकायेंगे, सत्याश्रह स्थिगत कर दिया जावेगा और सत्याश्रही कैदी रिहा होंगे; ३ पौंड का टैक्स हटा दिया जावेगा; हिन्दू और मुस्लिम तथा पारसी धमके नियमानुसार हुए व्याह कानूनन करार दिये जायेंगे; शिक्षित भारतीयोंको ट्रान्सवालमें प्रवेश दिया जायगा आदि।

इन शर्तों के उत्तरमें स्मट्रसने गांधीजीको सूचित किया कि सत्याम्रही कैदी तो रिहा कर दिये जा चुके हैं; और बाकी का फैसला 'कमीशन की रिपोर्ट' श्राने पर कर दिया जायगा। गांधीजी इस उत्तरसे संतुष्ट हो गये और फलतः कमीशनकी रिपोर्ट तैयार होने तकके लिए उन्होंने सरकारके साथ एक अस्थायी सममौता कर लिया। इस सममौतेके करानेमें ऐन्ड्रूजने गांधी और स्मट्रसके बीच एक मध्यस्थ और साचीका काम किया था। लाई हार्डिजने भी इस अवसर पर भारतीयों श्रीर यूनियन सरकारके बीच सममौता करानेमें सहयोग देनेके लिए भारत सरकारकी तरकसे बेनजिमन रॉबर्टसनको दक्षिण अफ्रिका भेजा था। अतः रॉबर्टसन भी इस समय प्रिटोरियामें मौजूद थे!

उक्त कमीशनकी रिपोर्ट, जिसपर शेष फैसला रोक दिया गया था, जल्दी ही तैयार होकर प्रकाशित कर दी गयी। रिपोर्ट पचपात रहित थी, और उसमें भारतीयोंकी उन सब मांगोंको सही और

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 501-502.

उचित वतलाया गया था, जो गांधीजीने स्मट्सके सामने पेशकी थीं। कमीशनने जोरदार शब्दोंमें खूनी कानून, ३ पौंडके टैक्स, श्रोर भारतीय विवाह संबंधी कानूनको जिनकी वजहसे सत्याप्रहका भीषण तूफान उठा था, यूनियन सरकारसे रह करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही कमीशनने भारतीयोंकी श्रन्य तमाम छोटी मोटी मांगोंको भी मंजूर करनेकी सलाह दी थी। कमीशनकी इन सिफारिशोंसे भारतीय मामले का शांति दायक हळ अब निश्चित सा हो गया था। श्रतः इस रिपोर्टके निकळने पर ऐन्ड्रूज और बेनजिमन दिखण श्रफीका के भारतीयोंकी चिन्तासे मुक्त होकर श्रपने निर्दिष्ट स्थानों— कमशः इंगळण्ड श्रीर भारतको चळ दिये।

कमीशनकी सिफारिशके बाद जैसाकि सम्मने वचन दिया था, यूनियन सरकारने भी विना समय लगाये यूनियन पार्लिमेंट (केप टॉउन) में इंडियन रिलीफ बिल (Indian Relief Bill) पास करके भारतीयोंकी सारी मांगोंको स्वीकार कर लिया। इसके साथही स्मट्सने ३० जून, १९१४ को एक पत्र लिखा। गांधीजीको यह भी आह्वासन दिया कि शासन संबंधी मौजूदा कानूनोंका प्रयोग भी भारतीय हित और अधिकारोंको दृष्टिमें रखकर किया जायेगा।

सफल संग्राम ऋौर गांधीजीका भारतको प्रस्थान—

इस प्रकार रिलीफ बिलके पास हो जानेसे सत्यामहका वह प्रगत्भ और महान सत्य-संमाम, जो १६०६ में गांधीजीके विशाल और दढ़ नेतृत्वमें आरम्भ हुआ था, १९१४ में आकर सफलता-

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 505-506.

पूवक समाप्त हो गया। सत्याप्रह्—सत्य और अहिंसा, की यह अनुपम और अलोकिक विजय थी। भारतीय सत्याप्रहियों—स्त्री, वच्चे, और पुरुषोंने, अपने आत्मत्याग, आत्म-बिलदान और आत्म-पीड़न द्वारा, अन्ततः पार्चात्य भौतिकवादी नृशंसता और पशुताको अपनी हार स्वीकार करनेको मजबूर करके ही छोड़ा। अतः इस सत्याप्रहसंप्रामको हम भारतकी आध्यात्मिक संस्कृति ओर पश्चिमकी भौतिकवादी अथवा रावणीय संस्कृतिके बीचका एक युद्ध भी कह सकते हैं—जिसमें एक ओर भौतिकवादी हिंसा से परिपूर्ण गोरोंको आसुरी शक्ति थी और दूसरी ओर भारतीयों की आध्यात्ममूछक अहिंसाकी विमल देव शक्ति थी! दूसरे शब्दोंमें यह युद्ध दो परस्पर विरोधी भावनाओं, सिद्धान्तों और संस्कृतियों के बीचका एक विकट और असामान्य युद्ध था!

निःसन्देह इस युद्धके प्रारम्भमें भौतिकता और पशुवलमें विश्वास करनेवाले संसारने यही सोचा होगा कि निहत्थे और शस्त्र एवं ताकत विहीन भारतीय सत्याप्रही स्मट्सके शस्त्रों और पल्टनोंके सामने क्या टिक सकेंगे; किन्तु उसे (संसार) तब जरूर अमित आश्चर्य हुआ होगा, जब उसने देखा कि आठ वर्षोंके अविरल पीड़न और बलिदानके पश्चात् हिंसा नत्मस्तक होकर अहिंसाके सामने घुटने टेके हुए हैं, और जनरल स्मट्स निहत्थे और दिर्द्र भारतीयोंके साथ सम्मानपूर्वक सममौता कर रहे हैं। अतः हम निःसंकोच होकर कह सकते हैं कि दिल्ल अफिकाका यह संग्राम 'सत्य' और 'अहिंसा'की एक अपूर्व और सफळ लड़ाई थी।

अस्तु सत्याप्रह संग्रामके इस प्रकार सफलता पूर्वक समाप्त हो

जानेसे गांधीजीका दक्षिण अफ्रीकाका कार्य भी अब समाप्त हो चळा था ! इसलिए अब वहां रुकना आवर्यक न समफ कर गांधीजी भारत छौटनेके लिए तत्पर हो उठे ! वे आरम्भ ही से इस अवसरकी ताकमें थे कि कब दक्षिण अफ्रीकाके कार्योंसे छुट्टी मिले और वे मात्रभूमिकी सेवाके लिए हिन्दुस्तान छौट जावें। अब उन्हें यह सुअवसर मिला था, इसिलए वे समभौतेके कुछ ही महीने बाद १८ जुलाई १९१४ को इंगलैंडके मार्गसे,क्योंकि उन्हेंवहाँ अपनेगुरु गोखलेसे भेंट करनाथा, भारतके लिए रवाना होगये। उपसंहार—

जिस समय गांधीजी भारतको छौटे, उस समय उनका ख्याल था कि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंके ख्रव सारे दुःख-दर् खतम हो जायेंगे, और यूनियन सरकार भविष्य में, जैसा कि उसके मंत्री स्मद्सने आश्वासन दिया था, भारतीयोंके हितका ख्याल रखकर ही कानूनोंका निर्माण और प्रयोग किया करेगी। किन्तु खेद, ये सब वायदे भूठे और सारहीन निकले। कूटनीतिज्ञ समद्सने अपने उन वायदोंको कभी पूरा न किया, और आज भी वह भारतीयोंके विरुद्ध नये-नये कानून और बिछ बनाने पर छगा हुआ है। स्मद्सने असछमें उस वक्त जो कुछ किया था, वह सब गांधीजीके भयही से किया था, इसिछए उनके पीठ फेरते ही भारतीयोंको फिर उसी पुराने तरीकेसे तंग किया जाने छगा; और निर्मय होकर गोरे पुनः दिच्चण अफ्रीकासे भारतीयोंको निकालने के छिए शोर मचाने लगे। १९२१ की इम्पीरियछ कान्फरेन्समें ब्रिटिश गवर्नमेंटने तक यूनियन सरकारसे भारतीयोंके नागरिक

१ गोखले उस वक्त इंगलैंगड में थे।

हकोंको कबूछ करनेकी सिफारिस की, किन्तु रंग-द्वेषी जनरल स्मद्सने भारतीयोंको किसी भी तरह बरावरीका हक देनेसे इनकार कर दिया। बल्कि इसके विपरीत उसकी यूनियन सरकारने उसी साल तीन ऐसे ऋार्डिनेन्स पास किये, जिनके द्वारा भारतीयों के व्यापारिक ऋधिकार बिलकुल घटा दिये गये, म्युनिस्पल फ्रेन्चाईज छीन लिया गया, और उन्हें यूरोपियन एरियामें बसनेसे कतई रोक दिया गया ! १९३२में फिर भारतीयोंके अधिकारोंका अप-हरण करनेके लिए मलान ऐक्ट पास हुआ। यह बहुत ही विषाक्त ऐक्ट था, अतः उसकी जगह १९३६ में सरकारने स्वयं कुछ सुधारोंके साथ 'टान्सवाल ऐशियाटिक लड टिन्योर ऐक्ट' पास किया। इस ऐक्टके अनुसार भारतीयोंको यूरोपियन एरियासे ऋलग तो किया गया, लेकिन उन्हें अफ्रीकामें बसने और जायदाद बनानेके हक जो मलान ऐक्टमें नहीं दिये गये थे, दे दिये गये ! १९३९ में भारतीयोंको और कसकर बांधनेके लिए टान्स-वाल लैंड और ट्रेडिंग बिल्ल पास किया गया। १९४३ में पेगिंग ऐक्ट पास हुत्रा और भारतीयोंके तिजारत, बसने और जमीन लेनेके हकों पर और कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये!

श्रीर आज १९४६ में घटो बिल पास करके जनरल स्मट्सने भारतीयों के हकों पर पूर्ण आघात कर दिया है। इस बिल के श्रनुसार भारतीयों को यूरोपियनों से अलग हिस्सों में रहने को मजबूर किया गया है। रंग-द्रेषका यह नग्नरूप है। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीयों ने श्राज फिर वहाँ 'सत्याग्रह संग्राम' छेड़ रखा है। दूसरी तरफ गोरी फासिस्ट शाही भी भारतीय सत्याग्रहियों का पूरी तरह कठोरता श्रीर भीषणताके साथ

दमन करती जा रही है। किन्तु भारतको आशा है कि यदि उसकी प्रवासी जनता गांधीजीके सत्य और अहिंसाके मार्गपर युद्धको चलाती रही तो स्मट्सको अन्तमें फिर मुकना पड़ेगा और गोरे आतंकवादको भारतीयोंसे क्षमा माँगनी पड़ेगी।

महात्मा गांधीके शब्दोंमें यह गोरी अत्याचारी राजसत्ता असलमें अपनी पशुता, स्वार्थपरता और रंगके अभिमानमें पड़कर, दिल्ण अफ्रीकामें पाइचात्य सभ्यता की कन्न खोद रही है। महात्मा गांधीका विश्वास है, जैसा कि उन्होंने पूनाकी प्रार्थना सभामें १० जुलाई १६४६ को कहा था, कि "यदि हमारे लोग दृद्धित होकर अन्त तक अहिंसा पर कायम रहे" तो उनका प्रबल्ध गैराष्ट्र "पश्चिमी सभ्यता, जिसका सच्चा और नंगा रूप दक्षिण अफ्रीकामें प्रकट हुआ है, के कफन के सन्दूक पर अन्तिम परेक ठोक देगा।" गांधीजीको यह भी आशा है कि समद्स जल्दी ही अपनी इस भूतको मालूम करके कि केवल अत्याचार और दंडके भयसे भारतीयोंको द्वाना असम्भव है, उनके साथ सम्मानप्रद समभौता करनेको राजी हो जायगा।

निःसन्देह, सम्पूर्ण प्रजातंत्रवादी संसारकी निगाहें आज दक्षिण अफ्रीकाकी इस अमानुषिक फासिस्टवादी अनीतिको देखकर बहुत ही ध्रुट्थ और त्रस्त हैं। देखना है दक्षिण अफ्रीका के इस फासिस्टवादका किस तरह अन्त होता है।

१ दक्षिण अफ्रिकाकी आजकी स्थितिपर, वक्तव्य देते हुए २३ दिसम्बर ४७ को रायटर के प्रतिनिधिसे वहाँ की नेरानल भारतीय कांग्रेसके प्रधान श्री मीरने कहा था—"दक्षिण अफ्रीकाके जीवनमें वर्ण विद्वेषकी भावना का प्राबल्य है। उस स्थानपर रहकर कोई भी वहां की स्थिति देखनेपर

यही कहेगा कि आजके दक्षिण अफ्रीका श्रीर १९३३ के नाजी जर्मनी में तिनक भो अन्तर नहीं है।"

हाल हो में (११ मार्च सन् ४८) की नेटाल और ट्रान्तवाल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अमेरिकांक पत्रकारों के नाम एक पत्र लिखा है— जिसमें कहा है कि नेटालके र लाख २३ हजार भारतीय एक बहुत बहे कैंदखानेमें रह रहे हैं। आप लोग दक्षिण अफ्रीका का केवल एक ही चित्र देखेंगे—सोने की खानें, सुन्दर हश्य तथा उन्नतिशील उद्योग, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा चित्र आप लोगों को देखने के लिए न मिलेगा—गुलाम मजदूरोंका प्रदेश और बहुती हुई तपेदिककी बीमारी।

'दक्षिण श्रफ्रोकामें भारतीय इस स्पष्ट सममौतेपर आये थे कि उन्हें नागरिकताके सम्पूर्ण अधिकार दिये जायँगे; लेकिन सन् १८९६ में ही उनसे नागरिकताके अधिकार छीन लिये गये। इस समय रंग और जाति-मेदके आधारपर वने हुये भारतीयों के विरुद्ध ६६ कानून हैं। उन्हें एक प्रांतसे दूसरे प्रांतमें जाने की भी आजादी नहीं है।'

लेकिन इन सबके बावजूद गांधीजीके साथ हमें भी विश्वास है कि अत्याचारो अफ़ीकाकी सरकारका अन्ततः अकना पड़ेगा और भारतीयोंकी सही मांगोंको स्वीकार करना पड़ेगा! डरबनसे प्रकाशित १४ मार्च सन् ४८ के समाचारके अनुसार नेटाल भारतीय संघके अध्यक्ष औ ए. एस. काजीने डरबनकी एक सभामें भाषण करते हुए कहा है किंदिक्षण अफ़ी-काकी सरकार भारतीयों की समस्या पर विचार करनेको तैयार हो गयी हैं।

श्री काजीके इस वस्तव्यसे हमें आशा होती है कि स्मट्स अब अधिक दिन तक न ऐंठे रहेंगे और उसकी सरकार भारतीयोंसे सम्मान-पूर्वक समम्मीता कर छेगी!

प्रथम भाग समाप्त

मुद्रक-पं ० पृथ्वीनाथ भार्गव, भार्गव भूषण घेस, गायघाट, बनारस।

## सहायक पुस्तकों की सूची

- 1. The Awakening of Asia, by H. M. Hynd man.
- 2. India by Sir. V. Chirol.
- 3. The Rise and Growth of the Congress in India. by C. F. Andrews & Girija Mukerji.
- 4. Indian Constitutional and National Development by Gurumukh Nihal Singh.
- 5. Mahadeva Govind Ranade by Killock.
- 6. Renascent India by H. C. E. Zacharias.
- 7. Allan Octavian Hume by W. Wedderburn.
- 8. Congress 1903, Ghose.
- 9. Economic History of British India by R. C. Dutt.
- 10. Glimpses of the World History.
- 11. International Politics by F. L. Schuman.
- 12. Mrs. Besant, pub. Madras 1917.
- 13. An Indian diary by Montegue.
- 14. आत्मकथा अनु. हरिभाऊ उपाध्यायः
- 15. M. K. Gandhi by J. J. Doke.
- 16. दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह ले. महात्मा गांधी अनु. गोयदे.
- 17. Satyagraha In South Africa Trans, by Govindji Desai.
- 18. महात्मा गांधी लेखक श्री रामचन्द्र वर्मा.
- 19. Gandhiji World Citizen by M. Lester.
- 20. Gandhiji pub, 1944. BOMBAY.
- 21. Hind Swaraj by M. K. Gandhi,